#### त्रानुवंशिक परंपरा <u>एछ ५८३</u>

म्रानुवशिक परपरा का कारण, वीज़मेन का सिद्धात, मो० टामसन का मत, मो० विल्सन का सिद्धात, लेमार्क का मत, मेंडल का सिद्धांत, वृत्त भीर भ्रानुविभिक परपरा।

वृद्धि, वृद्धावस्था ख्रौर सृत्यु पृष्ठ ६०२ सृत्यु क्या है ! क्या सृत्यु प्रवश्यभावी है ? वृद्धि, वृद्धावस्था के कारण, वृद्धावस्था दूर करने के उपाय ।

# चित्र-सूची

| चित्र | -नवर चित्र-विवरण                           | <b>पृ</b> ष्ट-संख्या |
|-------|--------------------------------------------|----------------------|
| ২৩    | वृक्क, गवीनी, मृत्राणय इत्यादि             | •   २६४              |
| ۶Ę    | वृक्त की लवाई का परिच्छेट                  | • 280                |
| 4 ह   | मृत्रोत्सिका                               | 335                  |
| ६૦    | वृक्त का रक्त-वितरण                        | 309                  |
| ६६    | मेलिपधियाई के श्रंग, मृत्रोत्सिका, मृत्र-न | विका और              |
|       | रक्र-निलका का सबध                          | ३०२                  |
| ६२    | यृरिया के किस्टल                           | 3 95                 |
| ६३    | यृरिक भ्रम्ल के कई प्रकार के किस्टल        | . 393                |
| ६४    | मृत्र की तलछट जिसमें ट्रिपिल फास्केंट श्री | र श्रमोनिया          |
|       | युरेट के किस्टल दिखाई देते हैं             | ₹१४                  |
| ६५    | केलशियम श्राक्जेलेट के किस्टल              | •   ₹94              |
| ६६    | हाथ की उँगती के उपचर्म का परिच्छेद         | ٠٠   ३१८             |
| ६७    | चर्म की श्रातिरक रचना                      | .   398              |
| ६८    | वाल श्रपने कोप में स्थित दिखाया गया है     |                      |
| ६६    | स्पर्शकण                                   | ३२४                  |
| 00    | र्जेकी नाम की मछली                         | , 385                |
| 09    | केचुवे का नाड़ी-मंडल                       | इ.४३                 |
| ७२    | बृहत् मस्तिष्क                             | 880                  |
| ७३    | नाड़ी-मडल के ऊपरी श्रीर मध्यस्य भाग        | का एक                |
|       | मान-चित्र, जिसमें मस्तिष्क श्राटि का प्रव  | ध दिखाने             |
| 1     | का प्रयत्न किया गया है                     | 485                  |

| 80         | मस्तिष्क श्रीर मुपुरना के ऊपरी भाग का पारियक श्रय    | 382   |
|------------|------------------------------------------------------|-------|
| ષ્ટ્ર      | मस्तिष्कका श्रघोभाग                                  | 373   |
| ७६         | बृहत् मस्तिष्क का कपरो भाग काट दिया गया ए            | ì     |
|            | जिसमें टोनों पार्ख के कोष्ट दिखाई देते हैं           | ३४३   |
| ७७         | मुहत मस्तिष्क की पार्श्व की श्रीर में काटकर भिन-     |       |
|            | भिस सूत्रों का मार्ग श्रीर क्रम दिग्याया गया है।     | , ३४५ |
| ゅち         | मस्तिष्क के श्रन्य मुत्रों के मार्ग का दूपरा चित्र   | े ३५७ |
| 30         | बृहत् मस्तिष्क का केंद्र                             | ३६३   |
| 50         | नाडी-सूत्र जसा दशक-यत्र द्वारा दोखना है              | ३७४   |
| <b>≂</b> 9 | नाडी मृत्र को प्रदाकर दिग्याया गया है                | ં ૩૭૬ |
| =2         | द्दि-ध्रुवीय नाड़ी-मेत .                             | , ३८८ |
| दर         | बहु-धुचीय नाडा-सेत्त                                 | 4#ε'  |
| <b>=</b> 8 | मनुष्य के लघु मस्तिएक का एक पर्कि जे का सेल          | 3 & 0 |
| <b>=</b> { | नाही-मेल प्रार नाही सूत्र                            | 3 2 3 |
| ΞĘ         | लघु मस्तिष्म के प्रक्ष को सूक्ष्म रचना               | 5 a E |
| <b>५</b> ७ | बृहत् मिस्तिक के चकाग की सूचम रचना                   | €3€   |
| 55         | सवालक मृत्रों का चित्र जिसके द्वारा मस्तिएक से       | }     |
|            | वत्तेजनाएँ श्रगों की जाती है।                        | ३ह४   |
| <i>⊏€</i>  | गति-पथ                                               | 32=   |
| 60         | प्रत्यावर्तक फ्रिया का मार्ग                         | 303   |
| 83         | भवदुका-अयि जिमका धाकार कुछ विकृत है                  | 318   |
| ६२         | वृक्त श्रीर श्रीधवृक्त-ग्रीय, जैसी सामने से दीवती है | ४२६   |
| <b>ह</b> ३ | जिह्ना का कपरी पृष्ठ, जिसमें भिन्न-भिन्न प्रकार के   |       |
|            | श्रकुर स्थित हैं।                                    | 358   |
|            |                                                      |       |

चित्र-विवरण

चित्र-नंवर

पृष्ट-संख्या

| \$8  | एक स्वादकीय का चित्र                              | 880 |
|------|---------------------------------------------------|-----|
| ह    | व्राण-नादी का नासिका-फलक पर वितरण                 | 885 |
| ६ ६  | दाहना नेत्र जैसा सामने की श्रोर से दीखता है       | 883 |
| ६७   | सिलियरी प्रवर्द्धन जैसे कि पीछे से दीखते हैं      | 886 |
| 85   | मनुष्य के श्रंत पटल के परिच्छेद का किएपत चित्र    | ४१० |
| 33   | प्रकाश की किरणों की गति-पथ                        | 845 |
| 300  | प्रकाण की रेखा जब दूसरी वस्तु में होकर जानी है,   |     |
|      | ्तव की गति-पथ                                     | ४४३ |
| 303  | मुद्दे हुए पृष्ट के द्वारा प्रकाश-किरणें          | 878 |
| , ०२ | नेत्र में प्रकाश की किरणों का मार्ग               | 844 |
| 303  | दोप-युक्त दृष्टि की दशा में नेत्र गोलक की भवस्था  | ४४८ |
| 808  | •••                                               | ४६२ |
| 308  | •••                                               | ४६६ |
| १०६  | दाहने नेत्र की सचालन मास-पेणी                     | 800 |
| 300  | कर्ण के भिन्न-भिन्न भागों का चित्र                | ४७२ |
| 302  | मिल्लीकृत त्रतस्थ कर्ण                            | ४७८ |
| 308  | श्रस्थिकृत कोक्लिया का वीच से भाग कर दिया गया है  | ३७४ |
| 930  | दाहर्ने श्रोर का श्रस्थिकृत श्रंतस्थ कर्ण         | ४८० |
| 999  | एक श्रद्धेचडाकार निलका का परिच्छेद                | ४८२ |
| 995  | निकको के फूले हुए भाग का परिच्छेद                 | ४म३ |
| 333  | दोनों श्रोर की तीनों निलकात्रों को उनके स्वाभाविक |     |
|      | स्थिति में दिखाने का प्रयत्न किया गया है          | ४५४ |
| 338  | कोक्लिया के एक चक्र का परिच्छेद                   | ४८६ |
| 334  | शब्द की तरंगें                                    | ४८६ |
|      |                                                   |     |

### चित्र-विपरण

पृष्ठ-संख्या

| ११६   | । ग्रहवेष्ट का एक भार से काट स्टर ग्रह श्रीर उपाद  | 1                                       |
|-------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|       | ं दोनों दिखाण गण हैं                               | 386                                     |
| 990   | ग्रद ग्रौर उपाड म शुक्र-निलकान्नो का मार्ग         | 355                                     |
| 33=   | श्रव के भीतर की शुक्र-निलका का परिच्छेद            | 335                                     |
| 138   | मृत्राशय, शुक्राशय इत्यादि .                       | ! <b>*</b> 03                           |
| 120   | कुछ मित्र-भित्र जतुत्रों के शुक्राणु .             | 403                                     |
| 3 2 3 | मनुष्य के शुक्रागु .                               | \ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \ |
| १२२   | मनुष्य का शुकाणु बहुत बढाकर दिखाया गया है          | ै <b>२</b> ०२                           |
| ९२३   | शिष्म की पेणी                                      | . ४०६                                   |
| १२३   | परिपक्त डिंम, डिंम प्रथि के पृष्ट पर स्थित         | + ५ ५                                   |
| १२४   | शुकाणु श्रीर डिम का परिपक्कीकरण                    | ।<br>१ १२०                              |
| १२६   | एक मृषको के डिंभ की गर्भाधान-विधि                  | ४२२                                     |
| १२७   | श्रत्यत श्रारमावस्था में गर्भिन हिंम श्रीर गर्भाशय | (                                       |
|       | की गभकता का सबध                                    | 485                                     |
| १२८   | कुछ समय परचार् का भूगा .                           | <b>५</b> ४३                             |
| १२६   | चित्र नवर १२ . के कुछ समय परचात का अरूग            | <b>५</b> ४३                             |
| 330   | ६ सप्ताह का अ्र्या                                 | 288                                     |
| 333   | गर्भ के सातवें धीर ग्राठवें सप्ताह के गर्भाणय का   |                                         |
|       | परिच्छे =                                          | ২৪৮                                     |
| १३२   | प <sub>र</sub> महाह का अूण                         | रुष्टइ                                  |
| १३३   | नवजात शिशु                                         | 488                                     |
| १३४   | गर्भाशय की वृद्धि                                  | * <b>*</b> =                            |
|       |                                                    |                                         |

## प्लेट-सूची

| द्वेट नंबर                | प्लेट-विदर          | ú          | पृष्ठ  | -संख्या      |
|---------------------------|---------------------|------------|--------|--------------|
| १-मस्तिष्क की स्थृत       | र रचना ॄ            |            | 44 1-  | ₹ <i>५०.</i> |
| २-,, का मध्य              | पृष्ठ -             | •          | **     | 349.         |
| ३-सृदुम्ना से निक्तने     | वानी नाडियाँ        | के मूल     | •      | ३४२          |
| q                         | र्विष्ट श्रीर पश    | वात्पृष्ट  |        |              |
| ४-सुपुम्ना श्रीर इमसे     | निकल्ने वाली        | नाहियों के | मृत्त  | ३४३          |
| <i>५</i> -मस्तिष्क का वहि | ·56                 | ••         | •••    | ३५४          |
| ६-सेतु, ज्ञद्यमस्तिष्क    | : श्रीर सुपुन्ना-शं | ोर्पक      |        | ३५५          |
| ७-सेतु, स्पुम्नाशीर्पव    | सामने से            | •          |        | ३७०          |
| =-सुपुम्ना की भिन्न-।     | भिन्न दशाश्रों के   | चित्र      | •      | ३७२          |
| ६-नाडी का चींदाई          | की श्रीर से परि     | रेच्छेद    | *=•    | ३७६          |
| १०-(रंगीन) गति,           | अवण श्रीर दृष्टि    | -क्षेत्र   | •••    | 800          |
| ११-भ्रीहा                 | ***                 | ••         | •••    | ४१३          |
| १२-भिक्सोडोमा-चिवि        | इत्साके पूर्व श्री  | र पश्चात्  | •••    | ४२२,         |
| १२-नेत्रोत्मेधक श्रवदुव   | न वृद्धि            | , •40      |        | ४२४          |
| १४-टो कुत्ते जो एक        | ही समय पर           | एक ही मा   | ाता से |              |
| उत्पन्न हुए है            | ••                  | •          |        | ४३०          |
| १४ एक ही व्यक्ति के प     | वार चित्र           | •••        | •••    | ४३१          |
| १६-(रगोन)-चाक्षुपवि       | व श्रीर पीत वि      | दु         | •      | 882          |
| १७-कर्ण-पटह               | •••                 | •••        | •••    | ४७४          |
| १८-(रगीन)-कार्टी के       | यंत्रकाएक क         | गल्पनिक चि | त्र    | 8म६          |
| १६-इसमें तीरों के द्वा    | राध्यनिका स         | र्ग दिखाया | गया है | 880          |

## ब्लेट-सूची

| वेट नवर                      | प्लेट-विदर         | ण               | पृष्ठ-   | सख्या             |
|------------------------------|--------------------|-----------------|----------|-------------------|
| १-मस्तिप्क की स्थूव          | ारचना ्            |                 | 48.14    | ३५०               |
| २- ,, का मध्य                | पृष्ट -            | • ~             | •••      | 3 <del>4</del> 9. |
| ३-सुपुद्धा से निकलने         | वाली नाड़ियाँ      | के मूल          |          | ३४२               |
| q                            | र्वपृष्ट छोर पर    | चात्पृष्ट       |          |                   |
| ४-सुपुन्ना श्रीर इमसे        | निकलनेवाली         | नाड़ियों के     | मृत      | ३ <i>५</i> .३     |
| <b>५-मस्तिप्क का</b> बहि     | प्रष्ठ             | ••              | •••      | ३५४               |
| ६-सेतु, ज्ञागुमस्तिष्क       | : श्रीर सुपुम्ना-श | गिर् <u>प</u> क | ı        | ३४४               |
| ७-सेतु, सुपुद्माशीर्पव       | न सामने से         | •               |          | ३७०               |
| <b>म-सुपुन्ना की भिन्न</b> ा | भिन्न दशार्थी दे   | चित्र           | ••       | ३७२               |
| ६-नाडी का चीड़ाई             | की स्रोर से पां    | रेच्छेद         | •••      | ३७६               |
| १०-(रगीन) गति,               | अवण श्रीर दृष्टि   | :-क्षेत्र       | •••      | 800               |
| ११-भ्रीहा                    | •••                | ••              | •••      | ४१३               |
| १२–मिक्सोडोमा-चिवि           | हत्साके पूर्व श्री | र पश्चात        | • •,     | ४२२,              |
| १३-नेत्रोत्मेधक श्रवटुव      | _ '                | • e. +,         | ***      | ४२४.              |
| १४-दो कुत्ते जो एक           | ही समय पर          | एक ही म         | ाता से - |                   |
| उत्पन्न हुए है               | •                  | • •             |          | ४३०               |
| १४-६क ही व्यक्ति के          | वार चित्र          | •••             | ***      | ४३१               |
| १६-(रगोन)-चाक्षुपदि          | विश्रीरपीत वि      | iंदु            | •••      | ४४८               |
| १७-कर्ण-पटह                  | •••                | •••             | •••      | ४७४               |
| १८-(रगीन)-कार्टी के          | यंत्रकाएक व        | हाल्पनिक दि     | म्त्र    | ४८६               |
| १६-इसमें तीरों के द्वा       |                    |                 | _        | 880               |

| ब्रेंट :     | <b>नेबर</b>              | ब्रेट विवरण                 | 2 <u>6-2</u> | प्रया       |
|--------------|--------------------------|-----------------------------|--------------|-------------|
| ₹0-          | श्रह घाँर उपाड का प      | रिच्छेद                     |              | 200         |
|              | विन्ती की डिमग्रीय       |                             |              | ५५०         |
|              | एक मानुपिक डिम           |                             |              | そりつ         |
| <b>२३</b> -  | राभीशय डिभ-प्रणाव        | ती और दिंभ-मन्तिका          |              | <b>५</b> ९३ |
| <b>২</b> ১-  | (रंगोन) नारो-वस्ति-      | गहर .                       |              | <b>५</b> ९३ |
| २ <b>५</b> - | नारी-वस्ति-गहर ( न       | वाह की श्रोर से कटा हुश्रा  | )            | 438         |
| <b>३</b> ६-  | र्डिंभ के भाग जिसमें     | ं एक येला से श्वनैक सेला उल | <b>ग</b> न   |             |
|              | हो जाते है               |                             |              | ४२७         |
| হ৩-          | गर्भ के चारों श्रोर से   | ष्ट्रा निकल कर गर्भागय क    | द्धा         |             |
|              | से मयुद्र हो जाते हैं    |                             |              | ४३०         |
| ₹5-          | -श्रपरा का परिच्छेद      |                             |              | ४३४         |
| २६-          | -श्रवरा में पोपस प्रहर   | ष करनेवाले और सवध स्थारि    | पेत          |             |
|              | करनेवाले श्रकुर          |                             |              | ४३२         |
|              | -दो सप्ताह का ऋण         | •                           |              | 884         |
|              | -१म से २१ दिन का         |                             |              | रुध         |
|              | -२७ से ३० डिन का         | •                           |              | १४१         |
|              | -२६ से ३४ दिर का         |                             |              | ५४१         |
|              | -श्रृ्य को गर्भ में स्थि |                             |              | ४४६         |
| ३४           | -भिन-भिन्न मास में       | गर्भाशय की वृद्धि           | _            | 44E         |



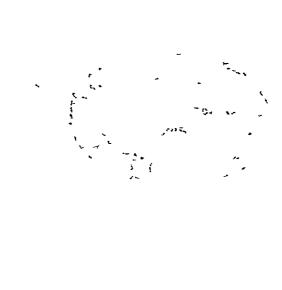

### विक ओर उसका कार्य

शरीर में उदर के भीतर दाहनी श्रीर बाई श्रीर दो तक स्थित हैं। शरीर को विपैली वस्तु श्रों का स्थाग इनका कार्य है। शरीर में जो भिन्न-भिन्न रासायनिक कियाए होती हैं, उन सबसे कुछ-न-कुछ निकृष्ट पदार्थ बनते हैं। यदि वह पदार्थ शरीर ही में रहें, तो शरीर को उनसे हानि पहुँ वे। कार्यन-डाइ-श्रोक्साइड एक ऐसी ही विपेली वायु है, जो भोजन के कुछ पदार्थों के भंजन से शरीर में बनती है। फुफुस इस वायु को प्रश्वास द्वारा शरीर से निकाल देते हैं। यूरिया, श्रमोनिया, कियेटिनीन इत्यादि भी ऐसी ही वस्तु हैं, जिनको यकृत् रक्ष से श्रलग कर लेता है श्रीर वे मृत्र द्वारा शरीर से वाहर निकाल दो जाती हैं।

श्रतएव वृक्त को शरीर का शुद्धिकर्ता कहना चाहिए, क्योंकि यह श्रंग शरीर को सब विपैली वस्तुश्रों से मुक्त करता रहता है। जहाँ इसका कार्य बद हो जाता है, जैसा कि इसके रोगशस्त होने में, तो शरीर की बहुत बुरी दशा हो जाती है। हम इसका श्रमुमान कर सकते हैं कि यदि हमारे सकान एक दो दिन भी



दा० वृ०—दाहना वृक्त बा० वृ०—वायाँ वृक्त घ०— वृहद् धमनी शि—महाशिरा घ०— वृक्त की धमनी शि०—वृक्त की शिरा मृ०—गवीनी का मूत्राशियक भाग मू०—गवीनी मु० घा०—मूत्राश शुद्धि करने लगता है। जिस शरीर में केवल एक ही घरा है, इसके भिन्न-भिन्न भागों में भी यही होता है। यदि एक भाग दुए जिल्ल हो जाता है श्रीर श्रवने काम करने में श्रवमर्थ होता है, तो उस श्रंग के दूसरे भागों में तुरत ही वृद्धि हो जाती है। इस प्रकार विकृत भाग के कार्य की जीत पूरी हो जाती है।

मृत्र-बाहक-सस्थान, जिमका प्रधान त्रा रृष्ट है, यृष्ट, टो निवर्षा, जिनके द्वारा वृष्ट में मृत्र जाता है जो नयोनो कहलानी हैं, मृत्रालय, त्रीर एक नजी से मिलकर बनता है, जिमके द्वारा मृत्र शरीर से बाहर निकलता है। यह नजी उत्पादक-मन्धान त्रीर इस मृत्र-बाहक-मस्थान दोनों के लिये साधारया है। इसके द्वारा वृष्ट से मृत्र वाहर त्राता है त्रीर पुरुष में उत्पादक प्रधियों से शुक्त भी वाहर निकलता है।

वृक्च—यह दोनों वृक्ष उदर के भीतर पीछे की श्रीर रहते हैं।
प्रत्येक वृक्ष, पृष्ट-वंश के दाहनी श्रीर वाहें श्रीर नियत है।
इसकी लवाई ४ इच श्रीर चौड़ाई २५ इच के लगमग होती
है। मार २ छटाँछ से कुछ उपर होता है। देखने में यह
लोभिए शाक के वीज के ममान दिखाई देते हैं श्रीर दनका रग
वैंगनी होता है। वृद्ध के उपर सीनिक तंतु का यना हुन्ना एक
श्रावरण चढ़ा रहता है। इसकी वृद्ध का लोप कहते हैं। वृद्ध के
पीछे बारहवीं प्रशुका रहती हैं। इसका वह किनारा, लो गोल
होता है, बाहर की श्रीर रहता है श्रीर दूमरा छोटा किनारा,
जहाँ पर घमनी, मृत्र-निक्का श्रीर गिरा के निकलने का स्थान
है, पृष्ट-वश की श्रीर रहता है। इस म्यान को, जिस के द्वारा
घमनी वृद्ध में प्रवेश करती है श्रीर शिरा श्रीर मृत्र-प्रवाली बाहर
निकलती हैं, वृद्ध का मुख समकना चाहिए।

शंतिरिक रचना—वृक् को यदि हम किसी तेज जाकू से लबाई की श्रोर दो समान मार्गो में काट दें, तो 'उसकी श्रातिर रचना हमको दिखाई देगी। यह बढी ही विचित्र है। वस्तुत' वृक्ष बहुत बारोक नित्यों का एक समूह है। ये नित्याँ एकत्रित होकर एक विशेष रूप धारण कर लेती हैं। वृक्ष के जो दो मार्ग हैं, ते हन नित्यों के भिन्न-भिन्न भागों से, बने हैं। वृक्ष में दो भाग दिखाई देते हैं; एक मध्यस्थ श्रीर दूसरा प्रांतस्य। मध्यस्थ भाग, बोच में रहता है श्रीर उसका रंग गहरा बेंगनो होता है। प्रांतस्य भाग बाहर की श्रीर रहता है श्रीर, उसका रंग हलका बेंगनी होता है।

चित्र, २० ४८ - वृक्त का लंबाई का परिच्छेद

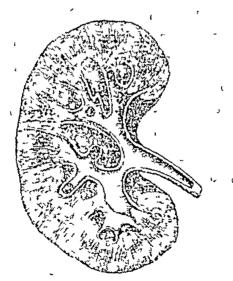

ा चित्र में मीनारें श्रीर मृत्र-निवकाश्रों के भाग दिखाए हैं, जिनमें होकर मृत्र मुख्य प्रणाली में पहुँचता है।

मध्यस्य भाग में भनेक निवयाँ खुवती हैं। जिस स्थान में खुलती हैं, वह फैलकर एक मीनार के श्राकार का हो जाता है। इनको खँगरेज़ी में Pyramid कहते हैं। वस्तुत. यह वृक्ष की सूचम निखयों का एक गुच्छा होता है। सारे वृक्ष में इन सीनारों की सख्या १० या १२ के खगमग होती है। नृष्क से जो मृत्र-प्रयाक्षी जिसको गवीनी कहते हैं, मृत्र की मृत्राशय तक ले जाती है। वह जिस स्थान पर वृक्ष से निकचती है, वह स्थान आगे के भाग की चपेक्षा अधिक चौदा होता है। प्रत्येक नजी जहाँ से भारम होती है, वहाँ श्रधिक चौड़ी होती है। ज्यों-ज्यों वे भागे चलतो हैं स्पों-स्पों उसकी चौड़ाई कम होती जाती है। इसी प्रकार गवीनो भी वृक्ष के पास श्रधिक चौड़ी है। श्रागे उसकी चौड़ाई कम हो जाती है। वृक्ष के मोतर गधीनी का यह विस्तृत माग म या १० नितकाओं में विभक्त हो जाता है और प्रत्येक माग मीनार के ग्रिखर से मिस्रा रहता है, जिससे मीनारों के द्वारा जो कुछ मी मृत्र भाता है, वह सीधा गवीनी की शाखाओं में चला भाता है।

इन मीनारों की सख्या भिन्न-भिन्न पशुर्थों में भिन्न होती है। किसी-किसी पशु में केवल एक मीनार पाई जाती है।

इस प्रकार यह वृक्ष केवल मृत्र लानेवाली सूचम निलकाओं, केशिकाओं, शिराओं और रस-वाहिनी निलकाओं का एक समृष्ट है। वृक्ष के प्रातस्य भाग में सूचम रक्ष-निलकाओं के गुच्छे रहते हैं। इन गुच्छों के चारों भोर से ये मृत्र-निलकाओं के गुच्छे रहते हैं। इन गुच्छों के चारों भोर से ये मृत्र-निलकाण आरंभ होती हैं भौर प्रातस्य भाग में होती हुई मध्यस्य भाग में आकर गवीनी के मार्गों में समास हो जातो हैं। इस प्रकार निलयों रक्ष से जो कुछ मृत्र पहण करती हैं, उनको गवीनी तक पहुँ चा देती हैं। यह सूचम मृत्र-निलकाण, जो रक्ष-निलकाओं के गुच्छों जिनको

म्त्रोत्सिका (Glomerulu) कहते हैं, के चारों श्रोर से श्रारंभ चित्र नं० ४६ — मृत्रोत्सिका

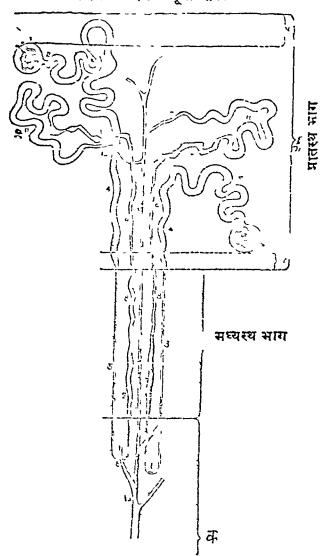

२,३,४,४,६,७,६,६,१०,११,१२—सूच्म मृत्र प्रणालिका के भिन्न-भिन्न भाग जो १२ भाग के द्वारा मृत्र-प्रवाहिनी नितका १३,१४ में मिल जाती है।

होकर श्रंग के मध्यस्य भाग तक आतो है। इनकी रचना वही ही विचित्र है। इनका मार्ग कई भागों में विभक्त किया जा सकता है। किसी भाग में वह विलकुळ सीधी रहती है। फिर दूसरे भाग में, इनके मार्ग में कई मोंद होते हैं। निलका साँप की गैडली के समान दिखाई देती है। उनका प्रथम भाग, जो सीधे मार्ग का श्रवलयन करता है, नीचे की श्रीर जाता है। फिर दूमरा भाग कपर की श्रीर चढ़ता है श्रीर वहाँ जाकर एक वड़ी, नर्जी में मिल जाता है। इसी प्रकार कई निलयाँ श्राकर एक घडी नली में मिलतो हैं श्रीर वहाँ से मूत्र गवीनी की श्रीर जाता है। इसकी रचना को पूर्णतया जानने के लिये चित्र का ध्यानपूर्वक अवजोकन करना चाहिए। यहाँ कहने का इतना ही प्रयोजन है कि मूत्रीसिसा वास्तव में वह स्थान है, जहाँ रक्ष से दूर्णित श्रवयव श्रीर जल भिन्न होकर मूत्र के रूप में आ जाते हैं। यह अग वृक्त के प्रातस्थ भाग में रहता है। मूत्र मंजिकाएँ वहाँ से आरभ होकर मध्यस्थ माग की मीनारों के शिखरों में श्राती हैं जहाँ से मूत्र गवीनी में होता हुआ मृत्राशय में पहुँच जाता है।

वृक्त में रक्त-प्रवाह—जैसा उत्तर कहने से विदित है कि मृत्र रक्ष प्रवाह से वनता है। इसिलिये वृक्त में रक्ष का श्रीषक सचालन होना श्रावरयक है। प्रत्येक वृक्ष में वृहद् धमनी की एक वड़ी शाखा द्वारा रक्ष श्राता है। ये शाखाएँ वृक्त के मुख में होकर, जिसके द्वारा श्रिरा श्रीर मृत्र-प्रयाली वाहर निकलती है, मीतर प्रवेश करती हैं। वहाँ पहुँचकर इनका छोटो-छोटो शाखाओं में विभाग हो जाता है। प्रत्येक शाखा उत्तर की श्रीर प्रावस्थ भाग में स्थित उत्सिका की श्रीर जाती है। वहाँ जो केशिकाश्रों के सुद है, उनमें इन्हीं शाखाओं से रक्ष पहुँचता है। इन केशिकाश्रों में रक्ष श्रमण करने

चित्र नं० ६० -- वृक्क का रक्त-वितरण

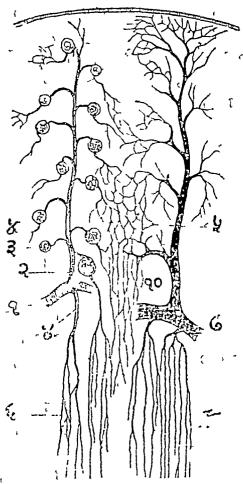

१—धमनी; २—धमनी की शाखा; ३—मूत्रोत्सिका; ४—उससे निकत्तनेवाली निलका जो मध्यस्थ भाग की जाती है; ४—प्रांतस्थ भाग की केशिकाएँ, ६—मध्यस्थ भाग की केशिकाएँ, ७—शिरा, ५—प्रांतस्य भाग की शिराएँ, ६—वृष्ट के भागों के बीच में जानेवाली शिराएँ, के परचात् फिर एक शिरा में चला जाता है। वह शिरा फिर अनेक भागों में विभन्न होती है, जो मृत्र-वाहिनी सूचम निककाओं के वीच में वितरित हैं।

चित्र नं ० ६१ — मेलिपियाई के श्रग ( Malpighian body ) मूत्रोत्सिका, मूत्र-निल्हा श्रीर रक्त-निल्हा का सवध दिखाया गया है।



१— धमनी, २—धमनी की नितका जो ग्लोमेरूनस की जा रही है, २—मूत्रोत्सिका, ३—ऊपर का कोप जहाँ से मूत्र-नितका घारम होती है, ४-४ मूत्र नितका, ४—केशिकाएँ, ६—केशिका-जाल, ७—वृक्ष की शिरा की एक शाखा।

इस प्रकार यह शिरा एक धमनी की भाँति केशिकाओं में विमक्ष हो जाती है, जिनसे सूदम निलकाओं में रक्ष पहुँ धता है। इन केशिकाओं का रक्ष फिर छोटो-छोटी शिराओं द्वारा एकत्रित होता है और छत में उस वड़ी शिरा में, जो वृक्ष से निक्क कर महा शिरा में मिलती है, चला जाता है।

गवीनी-पत्येक वृक्ष से मृत्र गवीनी नामक निलकाओं द्वारा मृत्राशय तक जाता है। श्रतएव शरीर में दो गवीनी होती हैं, एक दाहनो श्रोर दूसरी वाई श्रोर । प्रत्येक गवीनी लगभग १६ इ च लंबी होतो है। ऊपर की श्रोर यह वृक्क के मुख से श्रारंभ होकर नीचे की श्रोर मूत्राशय तक जाती है। वहाँ पहुँचकर, मूत्रा-शय की दोवार को छेदकर उसके भीतर एक छिद्र द्वारा प्रवेश करती हैं। शरीर के श्रगों की श्रन्य समान निलयों की भाँति यह भी सीत्रिक तंतु से निर्मित हैं। उनके भीतर की श्रोर कुछ श्लै-टिमक कला रहती है। सीत्रिक ततु श्रीर श्लैटिमक कला के बीच मे कुछ श्रनैच्छिक मांसपेशी का भाग रहता है।

, इसी नजी द्वारा मूत्र मूत्राशय में पहुँचता है। वृक्ष के मूल में कभी-कभी पथरी इस प्रणाली में श्राकर रुक जाती है, जिससे रोगी को श्रत्यंत पीड़ा होती है।

मृत्राशय — मृत्राशय जैसा इसके नाम से विदित है, मृत्र के आश्रय का स्थान है। यह एक थैजा है, जिसमें मृत्र भरा रहता है। ख़ाजी होने पर यह कुछ त्रिकी खाकार-सा दी खता है। मृत्र के भरने पर विज्ञकुत्व गोज हो जाता है। इसका नीचे का भाग मृत्र-मार्ग से, जिसके द्वारा वह शरीर से वाहर निकलता है, जुड़ा रहता है। इस कारण वह धोरे-धीरे आकार में कम होता जाता है यहाँ तक कि उस नजी के साथ मिज जाता है। मृत्राशय में रक्ष और जिसीका की निलकाएँ काफी होती हैं।

मूत्राशय में ही श्रधिकतर पथरी बना करती है। इसका कारण जैसा श्रागे चलकर विदित होगा भूत्र में सम्मिजित कुछ जवणों का एकत्रित ही जाना होता है।

वृक्क का मस्तिष्क से नाड़ियों द्वारा संवध रहता है।

वृक्त का कम-वृक्त का कर्म मृत्र बनाना है। धमनियों के द्वारा वृक्त में रक्त पहुँचता है श्रीर वृक्त से श्रशुद्ध रक्त श्रीर मृत्र

निक्सता है। इस प्रकार वृक्ष के पास एक प्रकार का तरल पटायें पहुँ चता है। उससे वृक्ष दो प्रकार के पदार्थ चना देता है। ये दौनों पदार्थ उस पदार्थ से जिससे वह चनते हैं शवयवों में भित्र होते हैं। यह काम वृक्ष के सेलों का है। सेल स्वय इस शक्ति को उत्पत्र करते हैं। मूत्र में रक्ष की श्रवेक्षा, जो धमनो द्वारा वहाँ श्राता है, यहुत से पदार्थ श्रिषक होते हैं। यृरिया, यृरिक श्रमल, इत्यादि रक्ष को श्रवेक्षा मृत्र में श्रिक होते हैं। मृत्र में यृरिया की मात्रा २% के लगभग होती है, पर रक्ष में वह केवल ०००३% होती है। इसी प्रकार दूसरो वस्तुएँ भी है। यह शक्ति वृक्ष के सेलों में है, किंतु वह रक्ष से कुछ विशेष चस्तुशों को भिन्न कर लेते हैं।

यह शक्ति उनको उस रक्त के द्वारा मिलती है जो उनका पोपण करता है। इस कारण यह आवश्यक है कि वृष में रक्त का प्रवाह उत्तम प्रकार से होता रहे। वृद्धों में जब रोग हो जाता है तो उस समय शुद्ध रक्त से जाभ उठाने की वृद्ध में शक्ति नहीं रहती। वह मृत्र से द्वित अवयवों को दूर नहीं कर सकते, उनकी शक्ति नष्ट हो जाती है। ऐसे समय में ऐसी श्रोपिध देना, जिससे श्रिधिक मृत्र बने, व्यर्थ श्रीर हानिकारक है। ऐसी दशा में वृद्धों पर से कार्य का भार जितना भी हटाया जा सके उतना हटाने का उद्योग करना चाहिए जिससे उनको विश्राम भिले। आवश्यकता पड़ने पर चर्म से ' वृद्ध को काम लिया जा सकता है।

मृत्र दो प्रकार के श्ववपनों से बना हुशा है। एक जल श्रीर दूसरे वन पदार्थ। इन दोनों के मिश्रण का नाम मृत्र है। घन पदार्थ, प्रिया, प्रिक श्रम्ख व श्रन्य लवण, जिनका भागे चलकर वर्णन किया जायगा। होते हैं। श्रव प्रश्न यह है कि वृक्ष का कीन-कीन सा भाग किस-किस पदार्थ की बनाता है। हम देख चुके हैं कि वृक्ष में कई-प्रकार को रखनाएँ उपस्थित हैं। उत्सिका की रचना भिन्न ही है। जो मृत्र-प्रवाहिनी सूच्म निलकाएँ हैं उनकी बनावट दूसरी हो है। यदि इन सबों का कार्य समान ही है तो रचना के भिन्न होने की कीन सी आवश्यकता है। इस कारण यह प्रतीत होता है कि मृत्र के भिन्न-भिन्न अवयव भिन्न-भिन्न भागों द्वारा बनाए जाते हैं अथवा कोई भिन्न-भिन्न कर्म उनके द्वारा किए जाते हैं, जिनका परियाम यह होता है कि मृत्र अपने उस स्वरूप में, जिसको हम देखते हैं, शरीर से वाहर निकत्तता है।

कुछ प्रयोगकर्ता हो। वह कुछ वस्तु हों को बाहर जाने देता है हों र दूसरे प्रकार की वस्तु हों को बाहर जाने देता है हों र दूसरे प्रकार की वस्तु हों को रोक लेता है। छन्ने में हों कर भी कोई वस्तु तभी छनती है जब उस पर भार बढ़ता है। उत्सिका में भी इसी प्रकार रक्ष का भार श्रिषक रहता है। उसमें को निलका रक्ष जातो है वह रक्ष को बाहर को जानेवाली निलका से कहीं बढ़ी है। इस प्रकार वृक्ष में जितना रक्ष श्राता है उतना बाहर नहीं जाता। इससे वहाँ रक्ष का भार बरावर श्रिषक बना रहता है। इसी कारण रक्ष से कुछ श्रवयव श्रलग होकर मूत्र-निलका श्रों में श्रा जाते हैं श्रीर इनसे मूत्र वन जाता है।

लडिवग का सिद्धांत — इस विषय में दो प्रयोगकर्ताओं के सिद्धांत प्रसिद्ध हैं। एक का नाम लडिवग है और दूसरे का वोमेन (Ludwig & Bowman) लडिवग अपने प्रयोगों द्वारा इस परिणाम पर पहुँचा था कि मूत्र के सारे भाग उत्सिका ही में बनते हैं, किंतु उस मूत्र का संगठन भिन्न होता है। इसमें लवण और जल की मात्रा साधारण रक्त के प्राहमा ही के बरावर होती

है। जब मृत्र वहाँ से बनकर खागे को चलता है छोर रू इम निलकाओं द्वारा बहता है तो उस समय जल का बहुन सा भाग हन निलकाओं की रलैप्निक कला द्वारा सोख लिया जाता है। साथ में कुछ लवण भी सोख लिए जाते है। इस कारण मृत्र में उपस्थित लवणों की निष्पत्ति बढ़ जाती है। साधारण रक्त के प्राडमा में ०००३% से घिषक यृरिया नहीं होता, किंतु मृत्र में २% होता है। लडिवेग के अनुसार उस अथम मृत्र के, जो उतिमना में उत्पन्न होता है, कुछ जलके जोपण से यृरिया की हतनी श्रधिक निष्पत्ति हो जाती है। भन्य लवणों के बारे में भी उसका यही विचार था।

योमेन का सिद्धात—योमेन का सिद्धात इसमे भिन्न है। उसके अनुसार उसिका में केवच मृत्र का जल प्रीर कोई साधारण लवण जैसे कि मोडियम क्लोराइड (Nacl) प्रादि वनते है। धूसरी जितनी वस्तुण है जैमे यृरिया, यृरिक प्रस्त, हिप्यृरिक प्रस्त हत्यादि वह मृद्धम निलकाणों में वनते है। इस प्रकार जल प्रीर साधारण लवण उसिका से प्राते हैं प्रीर यृरिया इत्यादि लवण उनके साथ मार्ग में मिल जाते हैं, इस प्रकार मृत्र वन जाता है। उसका विचार धा कि उत्पिका केवल एक छुन्ने की भाँति किया करता है। उसके सेलों में स्वय कुछ चुनाव की शिक्ष (Selective power) नहीं है, जैसा कि गरीर के बहुन से प्रगां के सेलों में है। उसके मत के प्रनुसार सूदम निलकाणों में रक्ष से विशेष खवणों को चुनने की शिक्ष है।

इस प्रकार इन दोनों सिदातों में बहुन श्रतर है। एक दूसरे के विरुद्ध है। लेकिन एक बात को दोनों मानते हैं। वह यह कि उत्सिका श्रोर मृद्म-नलिका दोनों की क्रियाएँ एक दूसरे से मिश्न हैं, इन दोनों के काम श्रवग-श्रवग हैं।

श्राधुनिक मत—श्राजकल इस शास्त्र के वेत्ता बोमेन का सिद्धांत ही मानते हैं। कम से कम वह उसके सिद्धांत के श्रीतम भाग से, कि सूचम-निलकाश्रों के सेलों का यह कम है कि वह रक्त से यूरिया जैसे लवणों को सोख लेते हैं श्रीर मूत्र में मिला देते हैं पूर्णतया सहमत हैं। किंतु सिद्धांत के प्रथम भाग से, कि उत्सिका केवल एक छुन्ने की भाँति काम करता है, बहुतों का मतभेद है। कुछ विद्वानों का मत है कि उत्सिका को केवल एक छुन्ने की भाँति नहीं माना जा सकता। उसके सेल जीवित हैं, तो कोई कारण नहीं कि वह शरीर के दूसरे सेलों की भाँति कार्य न करें। उनका विचार है कि इन सेलों में भी चुनाव की शिक्ष है श्रीर वह उसका प्रयोग करते हैं।

दूसरों का कहना है कि उत्सिकाओं को किया वैसे ही होती हैं जैसी कि बसीका-स्थानों (Lymph-hearts) को परिमित करनेवाली सिल्लियों की होतो है। उनके द्वारा लिफ से छनकर कुछ अवयव दूसरी श्रोर चले जाते हैं। समव है कि उत्सिका के सेलों में चुनाव की शिक्ष हो पर श्रमी तक इसका कोई उचित प्रमाण नहीं मिला है। सूचम-निलकाश्रों द्वारा जवणों के वनने में श्रनेक प्रयोगों द्वारा यह सिद्ध किया जा चुका है।

वृक्ष की किया का मुख्य प्रयोजन रक्ष में सम्मितित भिन्न-भिन्न वस्तुओं की मात्रा को परिमित रखना है। जहाँ भी रक्ष में कोई वस्तु अपनी स्वाभाविक सीमा से अधिक होती है त्यों ही वृक्ष उसे रक्ष से अलग कर देते हैं। यूरिया इत्यादि वस्तुएँ इसके उदाहरण हैं। शर्करा की थोड़ी सी मान्ना रक्ष में प्रत्येक समय उपस्थित रहती है। किंतु इक्षुमेह ( Diabetes ) में, जहाँ इसकी मात्रा स्वाभाविक सीमा से बढ़ जाती है वृक्ष उसकी मृत्र के द्वारा निकाबने

है। वृक्त की किया इनसे कई प्रकार से वढ़ जाती है। कुछ वस्तु वृक्त के सेलों को किया करने को उसे जित कर देते हैं। उसे जना के श्राधिक होने से मूत्र श्राधिक बनने लगता है। यदि वृक्त में किसी प्रकार रक्त-भार बढ़ा दिया जाय तो भी मूत्र का प्रवाह श्राधिक हो जाता है।

रक्र-भार बढ़ाने के संबंध में यह कहना आवश्यक है कि यदि धमनी के द्वारा शुद्ध रक्त का प्रवाह बढ़ाया जाय तो उससे रक्त-भार बढ़ने के कारण मृत्र श्रिधिक बनता है। यदि वृक्त की शिरा को जहाँ वह वृक्त से निकलती है बाँध दो जाय तो उससे भी रक्त-भार बढ़ जायगा, क्योंकि वृक्त के भीतर तो रक्त जायगा पर बाहर नहीं निकलेगा। शिरा के बाँधने से जो रक्त-भार बढ़ाया जायगा वससे मृत्र का प्रवाह नहीं बढ़ेगा। कदाचित् उसका कारण यह है कि शिरा को बाँधने से रक्त वृक्त के बाहर तो नहीं जा सकता पर उसके भीतर धमनी द्वारा श्राता श्रवश्य है। इससे वृक्त के भीतर का रक्त बहुत गाढ़ा हो जाता है, क्योंकि उसमें रक्त कण इत्यादि की स्वामाविक सख्या से भी मात्रा बढ़ जाती है। इस कारण रक्त से जल पृथक् महीं हो सकता। श्रिधक मृत्र उत्पन्न करने के लिये रक्त के श्रिधक मात्रा के प्रवाह की श्रावश्यकता है। यही कारण है कि जब वृक्त की धमनी द्वारा रक्त श्रिषक भेजा जाता है तब तो श्रिषक मृत्र बनता है श्रीर शिरा के रोक देने से मृत्र-प्रवाह श्रीर भी कम हो जाता है।

वहुत सी मूत्र-प्रवाहक श्रोपिधयाँ हृदय की किया को बढ़ाकर मूत्र का प्रवाह बढ़ाती हैं, क्योंकि वृक्त में जब रक्ष श्रिधिक पहुँ चने जगता है तो मूत्र भी श्रिधिक बनता है। ऐसी श्रोपिधयों के श्रातिरिक्ष जो श्रोपिधयाँ सीधे वृक्त के सेलों पर काम करती हैं वह सूक्ष्म निलकाश्रों को रलेटिमक कला को श्रवश्य हानि पहुँ चाती हैं। मूत्र का गवीनी के द्वारा मृत्राश्य म जाना—रह की निलकाओं में जो मृत्र वनता है वह वृद-शृंद करके मृत्राश्य में पहुँ चता है। प्रचेक वृद में एक एक गवीनी मृत्राश्य की जाती है। इस प्रणालों की शेवारों में पुष्ठ श्रेनेन्द्रिक मास-पेशों के मृत्र रहते हैं। इस कारण इनमें कुछ सकोचन होता रहता है। इसके श्राली का मृत्र मृत्राशय में जाता रहता है। इसके श्रालीरेंद्र मृत्र की जो न्द्र प्रणालों में रूद में श्रातों है वह श्रपने से पूर्व की वृद्ध को टकेलती है।

इन निल्मों का श्रतिम धाधाया नान चौयाई ह चका माग मृता-गय को दावार के मोतर रहना है। यहाँ पर हमका मार्ग देदा होता है। मृत्रागय के मोतर जिम न्यान पर इसका छिट्ट स्थित है यहाँ का भाग एक श्रकुरको भौति कुछ उभरा रहता है। इस प्रयाकों के मृत्रागय की दीवारों दारा देदा होकर जाने या छिट तक माम-पेग्री में विरे होने के कारण मृत्रागय में मृत्र वापस नहीं कौट सकना।

मृत्र का मृत्राराय में पहुँ चने का कोई विशेष प्रम नहीं है।
श्रीर न मृत्र का दोनों प्रणातियों में एक हो माय चहना श्रावश्य है। वत के दिनों में, जब दुद्ध भीजन नहीं मिलता नत्र मृत्र की गति दा या तीन पूँट प्रति मिनट होतो है। मृत्र-प्रवाह ज़ोर में भीतर स्वाम लेने के समय, श्रयवा व्यायाम या परिश्रम के ममय वद जाता है। जिम समय मृत्र मृत्राशय के भीतर प्रवेश करता है उम समय गवीनों का छिड़ श्रीर हमके चारों श्रीर का न्धान कपर को टूड जाता है; छिड़ खुतता है श्रीर उममें हो कर मृत्र को यूँदें श्राशय में पहुँच जाती है। इसके प्रचान छिड़ फिर यद हो जाता है श्रीर मृत्राशय के संकृचित होने पर भी मृत्र गवीनी के हारा पोड़े को नहीं लीट सकता।

मूत्र-त्याग—जब मृत्राशय मृत्र से भर जाता है तो मृत्र त्याग की इच्छा उत्पन्न होती है। साधारणतया मृत्राशय में २४० सी० सी० के जगभग मृत्र श्रा सकता है। जब तक मृत्र इससे कम रहता है उस समय तक मृत्र-त्याग की इच्छा नहीं होती। जब मात्रा इससे श्रधिक हो जातो है तब मृत्र-त्याग की इच्छा होती है। जितनी मात्रा श्रधिक होती है उतनी हो इच्छा प्रवत्त होती है। उस समय मृत्राशय की पेशियों में धीमो-धीमी कंपनाएँ होने जगती हैं। ज्यों-ज्यों मृत्र का भार बढ़ता है त्यों-त्यों मृत्राशय कैजता है श्रीर कंपनाएँ बढ़ता जातो हैं। श्रत में कंपना या सकोच इतने वेग से होता है कि भीतर का सारा मृत्र बाहर निकल जाता है; क्योंकि कंपन के वेग से वह सकोचक पेशी, जो मृत्राशय श्रीर मृत्र-मार्ग के संयोग-स्थान पर रहती है श्रीर साधारणतया मार्ग को बद किए रहती है, खुल जाती है।

मूत्राशय में इस संकोचक पेशी का एक विशेष स्थान होता है। जहाँ पर शिश्न का मूत्र-मार्ग मूत्राशय के भीतर खुलता है उस स्थान को चारों श्रोर से धेरे हुए एक मांस-पेशी का छुला रहता है। यह साधा-रणतया ऐसे बेग से संकुचित रहता है कि भीतर के मूत्र की एक वूँ द भी वाहर नहीं श्रा सकती। इसके श्रतिरित्र मूत्र-मार्ग के चारों श्रोर कुछ ऐसी पेशियाँ रहती हैं जो श्रपने सकीच से मूत्र को रोक सकती है। यदि एक शबाका (Catheter) को मूत्राशय में मूत्र निका- लोने के लिये डाला जाय, तो जब तक शलाका संकोचक पेशी को पार न कर लेगा तब तक भीतर से मूत्र बाहर न निकलेगा।

मूत्राशय का नाड़ियों के साथ संबंध रहता है। पीठ के भाग के कशेरुकाओं पर नाड़ियों का एक जाल सा होता है। उसी से मूत्राशय को कुछ नाड़ियाँ श्राती है। वहीं पर सुपुम्ना के भीतर एक केंद्र रहता है, जिससे मृत्राशय को सृत्र आते हैं। जब मृत्राशय बहुत भर जाता है, तो वहाँ से उत्तेजना सुपुग्ना को जातो है जहाँ से वह नाहियों के जाल द्वारा मृत्राशय की संकोचक पेशियों को चली जाती है जिससे मृत्र-मार्ग खुल जाता है। साथ में मृत्र-मार्ग की पेशियाँ भी ढीली पढ़ जाती हैं। वस मृत्राशय के पेशी सकोच करते हैं और मृत्र-स्याग की किया पूर्ण की जाती है।

उदर के पेशियों से मूत्र-त्याग में बहुत सहायता मिलती है।

मृत्र—साधारणतया मनुष्य चौथीस घटे में अपने शरीर से लग
भग २४ इटाँक मूत्र त्याग करता है। देश और काल के अनुसार इसमें भिन्नता होतो है। जाहे के दिनों में गरमी की अपेचा
अधिक मृत्र आता है। जो शीत प्रदेश हैं उनमें उच्चा प्रदेशों

की अपेक्षा अधिक मृत्र-त्याग होता है। रात्रि की अपेक्षा दिन

में अधिक बार मृत्र का त्याग करना पढ़ता है। अधिकतर लोग

स्वास्थ्य में रात्रि को एक भी बार मूत्र-त्याग के लिये नहीं उठते।

जिनको रात्रि में तीन या चार वार उठना पढ़ता है उनको किसी

प्रकार का रोग समक्तना चाहिए।

चित्र न०६२ - यूरिया के क्रिस्टल



मूत्र का रंग समय के अनुसार बहुत बदलता है। रात्रि भर सोने के परचात् प्रात काल जो मूत्र त्याग किया जाता है उसका रंग गहरा होता है। गरमो के दिनों में जब शरीर के चर्म से स्वेद निकलता है तब भी मूत्र का रंग गहरा होता है। उन सब दशाओं में, जब मूत्र में लवणों की संख्या अधिक होती है और जल कम होता है, मूत्र का रग गहरा पीला हो जाता है। यही कारण है कि ज्वर के दिनों में मूत्र गहरे रग का और जलता हुआ होता है।

चित्र नं० ६३ - यूरिक श्रम्ल के कई प्रकार के क्रिस्टल।



साधारणतया मूत्र का रंग हलके पीले रंग का होना चाहिए।
मूत्र की रंजक वस्तुएँ यक्तत् के द्वारा बनती हैं श्रीर पित्त में
समितित रहती हैं। तुरंत के मूत्र की प्रतिक्रिया श्राम्लिक
होती है, क्योंकि इसमें कुछ श्रम्ल वस्तुएँ सम्मितित रहती हैं।
कुछ समय तक रखने पर वह क्षारीय हो जाता है। कुछ श्रम्य दशाशों
में भी उसमें चार उत्पन्न हो जाता है। खूब पेट भरकर भोजन
खाने के परचात् भी मूत्र क्षारीय होता है।

जैसा कई बार अपर कहा जा चुका है, मृत्र दो प्रकार के श्रवयवां से मिलकर बनता है। इसमें एक तो जल होता है श्रीर दूसरे कुछ ठोस पदार्थ रहते हैं। मृत्र के १४०० भागों में १४४० भाग जल श्रीर शेप ६० भाग ठोस पदार्थों के होते हैं। जिनमें यूरिया, यूरिक श्रम्ल, हिप्यूरिक श्रम्ल, सोडियम क्लोराइड,गंधक श्रम्ल, श्रमोनिया, क्रियेटिनोन, क्लोरीन, पोटाणियम, सोडियम श्रीर केलशियम मुख्य हैं। मृत्र में सबसे श्रिधक भाग जल का होता है श्रीर ठोस पदार्थों में यूरिया श्रीर सोडियम क्लोराइड सबसे श्रिक होते हैं।



चित्र न॰ ६४—मूत्र की तलछट,जिसमें ट्रिपेल फ्रास्केट (T11pple Phosphat) और श्रमोनिया युरेट (Ammonium Urate के किस्टल दिखाई देते हैं।

इन वस्तुषों में यृरिया थ्रांर क्रियेटीन व क्रियेटिनीन का प्रथम पकृत् के साथ वर्णन किया जा चुका है। श्रमोनिया मृत्र में नाइ-ट्रोजन ही से वनता है। इस श्रमोनिया की शरीर श्रंत में यृरिया के रूप में परिवर्तित कर देता है, कितु जो रक्ष श्रमोनिया के साथ चुक में पहुँ चता है वह उस श्रमोनिया की पृथक् करके मूत्र में मिला देता है। कुछ रोगों में मूत्रः की दशा विकृत हो, जातो है-। उसमें ऐसी वस्तुएँ श्राने जगती हैं, जो साधारण श्रवस्था में नहीं श्रातों—
मूत्र में निम्न-जिखित वस्तुश्रों को परीक्षा करनी होती है—

चित्र नं॰ ६४--केलशियम श्राक्षेत्रेट के क्रिस्टल ( Crystals of Calcium Oxalate )

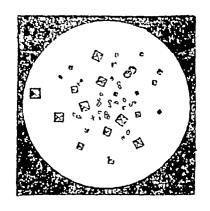

- १. बोटीन—साधारणतया स्वच्छ मूत्र में किसी प्रकार की प्रोटीन नहीं होती। कुछ रोगों में, विशेषकर वृक्त के रोगों में, मूत्र में प्रालबूमन Albumin प्राने लगता है।
- २. शर्करा केवल मधुमें ह में शर्करा मूत्र में श्राती है, नहीं तो उसका लेश भी नहीं होता।
- ३ वित्त—कामला में मूत्र में पित्त श्राता है। मूत्र का रग भी बदल जाता है। पीले से वह गहरा भूरा या काले रंग का हो जाता है।
- ४. रक्र—यह केवल सूचम-दर्शक यंत्र द्वारा निश्चित प्रकार से मालूम हो सकता है। रक्त के लाल कण दिखाई देते हैं।

#### मानव-शरीर-रहस्य

 ५. परु—पृय , जब मृत्र-मार्ग के किसी माग में छोई फोड़ा इत्यादि होता है तब मृत्र में पृय घाती है।

कपर की वस्तुकों के घतिरिक्ष कुछ घीर वस्तुकों के कप मालूम होंगे—यूरेट, फ़ोस्फ्रेट, कादोनेट, घोक्तेलेट इत्यादि, यह सूक्त-दर्गक यत्र हारा ही दिसाई हेते हैं।

### त्वचा

राज जब मकान की ईंटों को चूने से जोड़ चुकता है तब उसको ऊपर से चूने के प्रास्तर से उक देता है जिससे मकान देखने में सुंदर दी खे और उसकी ऊपरी सतह एक समान हो। केवल यही नहीं किंतु उसका प्रयोजन प्रास्तर करने से मकान को दृद्ता का बढ़ाना भी होता है। यदि मकान पर प्रास्तर न किया जाय, तो वर्षा का जल सहज में ईंटों के द्वारा दीवारों में घुसकर उन्हें नष्ट कर देगा। धूप से भी श्रधिक बचाव न होगा; क्योंकि विना प्रास्तर हुई दीवारें ताप को नहीं रोक सकतीं। भीतर की सब वस्तुएँ गरम हो जाती हैं श्रीर रहनेवालों को बढ़ी श्रसुविधाएँ होती हैं।

उसी प्रकार हमारा शरीर यद्यपि मुख्यतया श्रस्थि, मांस-पेशी, श्रथवा दूसरे श्रंगों का बना हुश्रा है; कितु यदि वे सब इस स्वचा-रूपी प्रास्तर से न उके जायँ, तो शरीर सुंदर न दीखेगा। चर्म-रहित शरीर एक भयानक वस्तु दिखाई देगी। चर्म शरीर की बाहर के श्रनेक शत्रुश्यों से बचाता है; जीवाणु श्रीर कृमि इत्यादि की शरीर के भीतर प्रवेश नहीं करने देता। वह शरीर की ताप के श्रतिक्रम से रक्षा करता है। न केवल यही किंतु उसके द्वारा प्रवास विद्या भी होती है। चर्म रक्न को शुद्ध करना है। सना वाहन चर्म का मुख्य काम है।

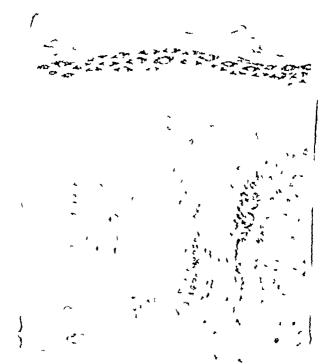

चित्र न॰ ६६ — हाथ की उँगतों क उपचर्म का परिच्छेद जिसमें कुछ चर्म का भाग भी दिखाई पड़ता है।

रचना—ऐसे ऐपे मुरप श्रीर विशेष कार्य करने के क्विये चर्म की उपयुक्त रचना को गई है। सबसे जरर होने से चर्म इस प्रकार ३१८

## चित्र न० ६७ — चर्म की श्रांतरिक रचना। ~



१—उपचर्म का उपरी भाग; २—उपचर्म का नोचे का भाग; ३—चर्म का श्रंकुर, ४—चर्म का सीन्निक तंतु, ४—रक्न-नित्का, ६—नाही; ७—वसा के कण, द—स्वेद-श्रथि की नित्कार जो फट गई हैं; ६— स्वेद तो जानेवाली नित्का, १०—नाही; ११—स्पर्श कण, १२—स्वेद-नित्का उपचर्म में स्थित हैं। स्थित है कि उसको बाहर का बहुत कुछ श्रामात सहन करना पड़ता है। इस कारण उसमें टूट-फूट भी बहुत होती है। इस जो बख़ धारण करते हें वह चर्म पर सदा रगड़ा करते हैं। जिन बस्तुश्रों को हाथ में लेकर इम काम करते हैं उनसे भी चर्म को कुछ हानि ही पहुँचती है। इस कारण चर्म को इस प्रकार रचा गया है कि वह बाहर के श्रामातों से नीचे के श्रगों की उत्तम प्रकार से रक्षा कर सके।

हम प्रयम परिच्छेद में देख श्राण हैं कि सारा शरीर प्रोटों माज़म के छोटे-छोटे दुकरों का, जिनको सेल कहते हैं, वना हुश्रा है। यह त्वचा भी इन्हों सेलों की बनी हुई है। त्वचा का सबसे ऊपर का भाग इन सेलों को बहुत ही पास-पास सटाकर बनाया गया है। इन सेलों का श्राकार भी चपटा कर दिया गया है। यह सेल एक दूसरे पर इम मौति लगे हुए हैं जैसे कि मकान की ई टे एक दूसरे पर बैठी होती हैं श्रीर इनका श्राकार भी मकान की ई टों ही की भाँति होता है।

यद्यपि चर्म इतना मुलायम श्रीर चिकना माल्म होता है कि
उसकी श्रपेक्षा उत्तम से उत्तम मख़मल श्रीर रेशम भी कुछ नहीं
है, तो भी वह कठिन श्रीर सहनशोल है। हम मोज़े, दस्ताने,
कमीज़ श्रीर जो श्रन्य वस्त्र धारण करते हैं वे सद फटते चले जाते हैं,
पर चर्म ज्यों का त्यों ही चना रहता है, यद्यपि उसकी बाहर के
इतने श्राधात श्रीर प्रभावों को सहन करना पढ़ता है। जिस
स्थान पर उसे श्रधिक काम करना पढ़ता है, उस स्थान पर वह
श्रीर भी श्रधिक हद हो जाता है। इस प्रकार पाँव के तलवे श्रीर
हाय की हथेली की त्वचा कितनी मोटी श्रीर कठिन हो जाती है।
किसी-किसी स्थान पर वह श्राधा इ च मोटी होती है।

सूक्म-दर्शक यंत्र द्वारा देखने से मालूम होगा कि चर्म वस्तुत: कई भागों में विभाजित है। सबसे ऊपर का परत, जिसको उपचर्म कहते हैं, एक कठिन वस्तु के कई परतों के संग्रह से बना है। इस भाग के नीचे चर्म रहता है। जिसकी रचना ऊपर के परत की भाँति कठिन श्रीर निर्जीव नहीं है। इस स्थान के सेन श्राकार में कुछ चौजूँटे होते हैं। कुछ लेखकों ने उपचर्म के सेजों को मुनका और नीचे के सेकों को हरे र्श्रगूरों के एक वक्स से उपमा दी है, जिसमें यह वस्तु सटाकर भर दी गई है । इन सेलों में, यह कहा जा सकता है कि किभी प्रकार का जीव नहीं होता। उनमें न तो रक्त-वाहिनी नलिकाएँ होती हैं श्रीर न किसी भाँति की कोई नाहियाँ ही। इस कारण उनमें किसी प्रकार की सज्ञा भी नहीं होती। उपचर्म के नीचे चर्म का जो भाग रहता है उसमें नाड़ियाँ श्रीर रफ़-नितकाएँ रहती हैं। वास्तव में यह वह भाग है जो हमारे मस्तिष्क को संज्ञा पहुँ चाता है। उसकी नाहियों द्वारा हमारे खचा पर उत्पन्न हुई सूचनाएँ मस्तिष्क को जाती हैं। जब कभी जलने से या गरम जल के पड़ जाने से शरीर पर छाला पढ़ जाता है, तो हम उसको सहज ही काट सकते हैं श्रीर इसको किसी प्रकार का कष्ट भी नहीं होता। इसका कारण यही है कि उसमें कोई नादी उपस्थित नहीं है। यह एक प्रकार से शरीर की मखाई हो के लिये है। यदि नाहियाँ ऊपर के चर्म में भी उसी प्रकार रहतीं, जैसे कि चर्म के अधीभाग में हैं, तो प्रत्येक समय हमको पीड़ा, कष्ट, दर्द, उष्याता इत्यादि प्रतीत हुआ करती श्रीर उससे हमारा जीवन दुखमय हो जाता।

उपचर्म के ये सेता कभी समाप्त क्यों नहीं होते ? जब इनमें जीव नहीं है, तो स्पष्टतया इनमें उत्पत्ति भी नहीं होनी

चाहिए । जब इन पर इतना श्रिषक बात प्रमाव पहना है, तो इनमें ट्ट-फूट भी श्रिषक होनी श्रावश्यक है । तो फिर यह सदा कैमे टपस्थित रहते हैं ? श्रयवा शरीर के रहा की पहली लाइन कैमे पूर्ण रहती है ?

उपचर्म की प्ति—यह रेवा उसी मौति पृश् रहती है जैसे कि बदाई में मिनकों की प्रयम रेगा पृर्ण रहती है। प्रथम खाइन में बहाँ कोई मिपाही मरा कि तुरत पीछे की लाइन में कियी मैनिक ने उसका स्थान के लिया। इसी प्रकार उपचर्म के माम उपरी परत के सेल ज्यों ज्यों चिसकर या मरहर शरीर ने मिज होते जाते हैं, त्यों-त्यों तीचे के परत के मेल उसके स्थान में पहुँच जाते हैं। साथ ही नीचे की नरम चौत् टें सेल कड़े पड़ते जाने हैं श्रीर ऊपर को मरकने जाते हैं। ज्यों ज्यों चर्म के माग में सेलों को उत्पित्त होती है, त्यों-त्यों नण मेलों के उपरी परनवाले मेल उपर की श्रीर खिमक जाते हैं। हमारे जीवन भर यही होता रहता है। यि हम श्रनुमान करें कि शरीर से किनने मेल हमारे जीवन में निकल गए होंगे, नो उनकी संख्या बहन श्रीधक होगी।

जैमा कपर वहा जा चुका है हन मेलों में किमी प्रकार से रष्ट्र नहीं पहुँ चता, क्योंकि वहाँ कोई रक्ष-निलकाएँ नहीं हैं। हन मेलों को मो पोपए की तो धावम्यकता होती ही है। फिर वह उनकों किम प्रकार मिलता है? यह उपचर्म के सेल नीचे के माग के सेलों से पोपण प्रहण करते हैं। इनमें यह मिल हैं कि वे जिन मेलों के मपर्क में रहते हैं उनमे प्रवना पोपण मोप लेते हैं। यदि उपचर्म को एक स्थान से काट कर किसी दूमरे स्थान पर, बाव इत्यादि पर, लगा दियालाय, तो कुछ समय में यह नवीन उपचर्म का उद्दृहा उमस्थान पर जम लायगा और नीचे के सेलों मे पोपण ग्रहण करने लगेगा। वाल-हमारे शरीर की त्वचा का श्रिषक माग वार्कों से ढका रहता है। यह बाज एक नजी की भॉति होते हैं जिनका कुछ भाग चर्म के भीतर रहता है। यह भी उसी प्रकार के सेर्जों से बनते चित्र नं० ६८-वाल श्रपने कोष में स्थित दिखाया गया है।



3. चर्म के ऊपर निकला हुआ वाल का भाग; २. को ५ के भीतर स्थित वाल, ३ बाल का नवीन भाग जो, ६. श्रंकुर के ऊपर श्रा रहा है, ४ वाल का वाहरी भाग; ४. वाल-कोप का खोखला स्थान; ६ कोप का उपचर्म; ७. कोप के चर्म श्रोर उपचर्म के वीच का स्थान, म कोप का चर्म के समान भाग; १० एक प्रकार की ग्रंथियों के मुँह जिससे तैल के समान वस्तु निकलती है; ११. चर्म; १२. उपचर्म ; १३. उपचर्म का कड़ा उपरो भाग।

है देसे कि उपवर्स में पाण जाते हैं। उनके नीचे रा भाग पुष्ठ चौदा हीता है धौर वह वर्स में एक गढ्डे के भीतर रहते हैं। बाल का रग एक विशेष रीजक वस्तु के क्यों के कारण होना है। बृद्धावस्था में इस वस्तु का नाश हो जाता है। हम कारण याखाँ का रग खेत हो जाता है। नत्व को चनावट भी हमी प्रकार की । उसके सेल उपवर्स के मेलों से भी श्रीधक कटिन होते हैं।

वर्ण- क्सं का वर्ण, जिसकी इतनी सिहमा है, एक विशेष वस्तु से उत्पन होता है जिसकी रजक वन्तु ( Pigments ) कहते हैं। शरीर के भिन्न-भिन्न भागों के रग का कारण नेन्न, चर्म, बाल इत्यादि के रग का कारण, यही रजक वस्तु हैं। शरीर की त्वचा में यह वस्तु उपचर्म के निचले भागों में रहती हैं। जब कभी इम वस्तु की स्थिकता होती है तो उससे रग श्रधिक गहरा या काला हो जाता है। रजक वस्तु के कम होने से रग हजका हो जाता है। उनक वस्तु के कम होने से रग हजका हो जाता है। कुछ ऐसे मनुष्य देखने में श्राते हैं जिनके पलक, बाल, श्रांखें इत्यादि सब हो श्वेत होती हैं। उनमें रजक वस्तु को एकदम श्रनुपस्थिति होती है। धेंगरेजी में ऐसी श्रवस्था को Albinism कहते हैं।

संझा—त्वचा का एक विशेष काम सज्ञा का है। ज्यों हो हमारे शरीर पर कोई जतु वैठता है, पिन चुमतो है, श्रान्त की चिनगारो गिर पहती है, उच्चा जल किसी ध्रम पर गिर जाता है श्रयवा कोई बुटकी काट लेता है, तो यह सब मस्तिष्क को तुरंत हो मालूम हो जाता है। यह चर्म का या त्वचा का कार्य है कि उन संज्ञाओं का मस्तिष्क को सबहन करे। यह जिक्न चर्म भाग के नीचे के परता में रहती है। वहाँ श्रमेक नाहियाँ होता है। इस स्थान में विशेषता यह होता है कि इन नाहियों के श्रतिम

स न्यानी भी करा के भीता भा रहा है। स. च.-- तारा स्पान्ते पूर चिता भार संस्थान हो रहा है। इ. स. - रूप-मन्दिर। कहते हैं। इनका विशेष नाम Pacinian Corpuscle है। इस भाग की स्पर्श की मंजा का वाहक माना जाता है।

साधारणतया यह समका जाना है कि शोन, उण्ण, हुन्द, भार इत्यादि घातों का ज्ञान चर्म को होता है। ऐमा समझना भृल है। वास्तव में ज्ञान नाहियों का कर्म है। जय नाहियाँ मस्तिन्छ फी कियी बात को मचना देती हैं तब हमें वह श्रनुमत करता है। इन सव भिन्न-भिन्न जानों को करनेवाची भिन्न-भिन्न नादियाँ होतो है। कोई नाइियाँ केवल गोत व उप्णता ही का ज्ञान कराती हैं। दूमरी नाड़ियाँ भार हो में सबध रखती है, तीमरी नाड़ियाँ का काम केवल कृष्ट का प्रतीत करना है। त्वचा की इस सब्ध में मली भौति परीचा की जाय, तो भिन्न भिन्न प्रकार के प्रमुभव के खिये भिन्न-भिन्न स्थान पाण जायेंगे। कुछ स्थानों में एक प्रकार की सजा मिलेगी तो दूसरे स्थान में दूमरे प्रकार की सजा पाई जायगी। इन भिन्न भिन्न सज्ञाश्ची को ले जानेवाची भिन्न-भिन्न नाहियाँ का वितरण भिन्न भिन्न स्थानों पर होता है। बहुधा एक नाड़ी कई प्रकार की सज़ाएँ ले जाती है क्योंकि एक ही नादी में कई प्रकार के सूत्र रहते हैं, जो भिन्न-भिन्न प्रकार की उत्तेजना को प्रहण करते हैं। उप्णता को जितनी उत्त-मता से गाल श्रनुमन करता है उतना श्रन्य भाग नहीं कर सकता । उप्णता के तनिक से घतर को भी वहाँ का चर्म मालुम कर लेता है। इसी प्रकार भार का श्रनुभव हाथ का ऊपरी भाग, श्रम्प्रपाह, श्रीर माथे का चर्म श्रन्य स्थानों की श्रपेक्षा कम में कम दुगुनी उत्तमता से माल्म कर सकते हैं। इन स्थानों से वे नादियाँ, जिनमें यह विशेष शक्ति है, मस्तिष्क को उत्तेजना पहुँ चाती है।

इसी प्रकार दुख का अनुभव करना भी चर्म का काम है। हम कर्म को करनेवाली विशेष नादियाँ हैं श्रीर नादियों के सूत्र हैं, जो

मस्तिष्क को यह बताते हैं कि अमुक स्थान पर दुख है। शरीर के सारे स्थानों में इस प्रनुभव को प्रतीत करने की समान शक्ति नहीं होती श्रीर संभव है कि प्रत्येक व्यक्ति में भी समान न हो। हम बराधर देखते हैं कि कुछ मनुष्य इतनी श्रासानी से दुख का श्रनुभव नहीं करते जितना कि दूसरे करते हैं। प्रामीण जन धूप के समय बहुधा नंगे पाँव काम किया करते हैं। उनको उससे कुछ दुख नहीं मालुम होता, क्योंकि उनके पाँवों की वे नाड़ियाँ जो उप्णता को श्रनुभव कर सकती थीं व चर्म की वह नादियाँ जो धूप को श्रनुभव करती थीं मृतप्राय हो जाती हैं। बहुतेरों के शरीर में यदि काँटा इत्यादि चुभ जाय, तो भी उनको नहीं मालुम होता । इसका कारण नाहियों का संज्ञाहीन हो जाना है। इन श्रनुभर्वों को बहुत ही सहज में प्रतीत करना यह बताता है कि मनुष्य की नाड़ियों की दशा बहुत उत्तम है। साधारणतया देखा जाता है कि जो मनुष्य इन तनिक-तनिक से शारीरिक परिवर्तनों का श्रनुभव कर लेता है उसकी मानसिक शक्ति भी प्रवत्त होती है। उसकी विचार-शक्ति श्रधिक विकसित होती है। जिनका चर्म माटा होता है, उनकी बुद्धि भी मोटी होती है। जो लोग मस्तिष्क से बहुत उत्तम काम ले सकते हैं, जिनको विचार-शक्ति प्रवल होतो है उनकी खवा में दुख की प्रतीत करने की शक्ति भी बहुत होती है। जिन मनुष्यों को दुख बहुत प्रतीत होता है उनके शरीर में यदि कोई वर्ण इत्यादि हो जाता है तो वह बहुत सुगमता से और शीव ही आराम भी हो जाता है, क्यों कि ऐसे मनुष्यों की वह नाहियाँ जिन पर मास-पेशियों की वृद्धि निर्भर करती है, जिनकी पोषक नाड़ी कहते हैं. उनकी दशा भी उत्तम होती है।

यह दुल, शीत, उप्णाना इत्यादि का श्रनुभव होना शरीर के लिये बहुत लाभदायक हैं। यदि हम इन वातों का श्रनुभव न कर सकते तो संभव था कि हमारे दिना जाने हुए हो हमारे शरीर को श्रविक हानि हो जाया करती। योई मनुष्य हमारा हाथ या पाँव काट डालता और हमको मालूम भो न होता। श्रयवा उप्ण जल से हमारा शरीर जल जाता और हमको उमका जान सी न होता।

त्रिय-त्याग-कर्म—त्वचा का कुछ श्रार भी कर्म है। हम देख श्राण हैं कि यक्तन् श्रीर चुक गरीर के क्तिने मुग्य कार्य करते हैं। चुक शरीर की विपंत्री वस्तुश्रों को गरीर में चाहर निकाल देता है। चुक के श्रपना काम चढ़ कर देने पर गरीर में कैसे भयकर रोग उन्पन्न हो जाते हैं। ऐमे रोगों में चिकिन्सक चुक को विश्राम देने के लिये खवा में महायता लेते हैं। उसके द्वारा यह विय-स्थाग का काम करवाते हैं। माधारणतथा भी त्वचा चुक के कार्य में वरावर महायता देती हैं। उसके द्वारा जो स्वेद निकलता है उसमें शरीर के बहुत से विपंत्रे पटार्थ निकल जाते हैं।

यित त्वचा का कुछ भाग काटकर मृदम-दर्शक्यत्र के द्वारा हें के तो हमें चर्म माग के नीचे बहुत भी पतली-पतली गंड़- लियों के श्राकार की रचनाएँ दिखाई देगी। यह स्वेद-प्रथियाँ हैं। प्रत्येक प्रथि के प्रकार की रचनाएँ दिखाई देगी। यह स्वेद-प्रथियाँ हैं। प्रत्येक प्रथि से एक नली निकलती है जो स्वचा के ऊपर एक छिद्र द्वारा खुलती है। ऐने छिद्रां की सल्या स्वचा पर बहुत श्रविक है। यह श्रनुमान किया जाता है कि स्वचा पर इन छिट्टों की सल्या हो से तीन हज़ार प्रति वर्ग हक है। हथेली की स्वचा पर एक वर्ग हं च में ३५०० छिद्र गिने गए हैं। सारे शरीर पर पचीस लाख प्रथियाँ

कही जाती हैं, जिनको यदि लवाई की श्रोर से सिला दिया जाय तो पचीस मील लबी एक मली बन जाय।

यह इतना लवा चौड़ा प्रबंध रक्त से स्वेद निकालने के लिये किया गया है। साधारणतया स्वेद में जल श्रीर थोड़ा सा साधारण नमक, सोडियम क्लोराइड होता है, इनके श्रतिरिक्त उसमें कोई विपैलो वस्तु नहीं रहती। कुछ दशाश्रों में स्वेद में विपैली वस्तु श्राने लगती है। विशेषकर जब बक्क के रोगग्रस्त होने पर चर्म से काम लेते हैं तब स्वेद द्वारा शरीर में बना हुश्रा विप निकलता है। साधारणतया स्वेद में किसी प्रकार का विप नहीं रहता।

यह अनुमान किया जाता है कि साधारणतया एक मनुष्य के शरीर से चौबीस घटे में दो सेर के जगभग स्वेद निकजता है। जिन जोगों को फेक्टरी इत्यादि में अथवा इजिनों के पास गर्मी में काम करना पड़ता है उनके शरीर से बहुत अधिक स्वेद निकजता है। एक घटे में तीन सेर स्वेद तक नापा गया है। संभव है कि उप्ण प्रदेशों में इससे भी अधिक स्वेद निकजता हो। यह तीस मीज की लंबी निजका का गृद प्रबंध इस जज और निजका से जवण को रक्ष से भिन्न करने के जिये किया गया है।

जल शरीर की एक बड़ी ही विशेष वस्तु है। शरीर के प्रत्येक श्रम के बनने में जल भाग लेता है। नाड़ियों में म०% जल होता है, फुरफुस में म७% नेत्र में १२% श्रीर रसों इरयादि में तो इससे भी श्रिधक होता है। इसी के द्वारा पोपक वस्तुएँ एक स्थान से दूसरे स्थान को जाती हैं, क्योंकि रक्त में वह जल ही होता है जो उसकी तरलता को बनाए रखता है। इसी प्रकार जल के द्वारा श्रम्य विपैली वस्तुएँ भी शरीर से बाहर निकब्रती हैं।

मृत्र में सबसे श्रधिक भाग जल ही का होता है। यही जल खेद प्रथियों द्वारा निकलकर शरीर की उप्याता को कम करता है। जितनो श्रधिक गरमो होतो है उतना ही शरीर से श्रधिक खेद भी निकलता है।

चर्म में स्वेद-प्रथियों के प्रतिरिक्त एक दूसरे प्रकार की भी प्रथियाँ होती हैं जिनसे एक प्रकार की चिकनी वस्तु निकलती है। इस वस्तु का कार्य शरीर के चर्म को चिकना रसना है। ये प्रथियाँ वालों के जहों में होती हैं प्रीर प्रपने बनाए हुए तरल को बालों की जब ही में छोड़ देती हैं। वहाँ से वह चर्म पर प्राजाता है। इस प्रकार यह वस्तु चर्म प्रीर बाल दोनों को कोमल बनाए रखती है।

चर्म से सदा उपर का परत गिरता रहता है। यह कहावत कि प्रत्येक सात वर्ष में मनुष्य वद्ग जाता है, वहुत कुछ सत्य है। उप- चर्म के से जों का वरावर नाश हुआ करता है, क्यों कि यह मृत हो कर मह जाते हैं और उनके स्थान पर नीचे के नवीन से ज आ जाते हैं। यह से ज गिरते समय अपने साथ और भी शरीर की त्याज्य विपे जो वस्तुओं को जे जाते हैं। कुछ रोगों में शरीर पर दाने बन जाते हैं। यह प्रकृति का उद्योग होता है कि शरीर से रोग का विप वाहर निक्ज जाय।

शारीरिक उप्णता को स्थिर रखना—शरीर का चर्म शारीरिक उप्णता को ठीक रखने में सबसे बदा भाग लेता है श्रीर उसका यह मुख्य कार्य है।

हमारे वायु-मडल के तापकम में सदा परिवर्तन हुन्ना करता है। कमी वायु-मडल का ताप घट जाता है। कमी बद जाता है। किंतु हमारे शरोर का ताप, जिसको प्रत्येक समय उमी परिवर्तन-शीज वायु-महल में रहना पड़ता है, सदा समान रहता है। शरीर का ताप-क्रम सदा हम ४ फेरनहीट ही रहता है। शरीर से उप्णता सदा बाहर की निक्रजा करती है। इस कारण शरीर सदा उप्णता उत्पन्न किया करता है। जैसा हम देख चुके हैं, भोजन से यह उप्णता उत्पन्न होती है।

यदि शरीर से उप्णता का नाश तो श्रिधक हो श्रीर उत्पत्ति कम तो शरीर श्रपनी उप्णता स्थिर नहीं रख सकता श्रीर इससे शीश्र हो सत्यु हो जायगो। श्रतएव शरीर का चर्म श्रावश्यकतानुसार उप्णता के बाहर निकल जाने या उसको रोकने का काम करता है।

कुछ ऐसी वस्तुएँ होती हैं जिनके द्वारा उष्णता बहुत सहज में निकल जातो है। ऐसी वस्तुर्श्नों को ताप का उत्तम वाहक कहा जाता है। किंतु जिन वस्तुर्श्नों के द्वारा श्रधिक ताप नहीं निकल सकता उनको बुरा वाहक व श्रवरोधक कहते हैं।

यदि शरीर की किसी उत्तम वाहक वस्तु से दक दिया जाय,
तो शरीर से बहुत जरुदी उष्णता निकल जायगी। यदि किसी
अवरोधक वस्तु से दका जाय तो उष्णता बाहर नहीं निकलेगी।
इस प्रकार किमी बहुत उत्तम वाहक के द्वारा दकनें से शरीर की
उष्णता इतनी जरुदी कम की जा सकती है कि मनुष्य की थोंदे ही
समय में मृत्यु हो जाय। यदि एक ख़रगोश के चर्म पर वार्निश
कर दी जाय, तो वह कुछ समय के परवात् मर जायगा। बहुतों
का कहना है कि ऐसा करने से चर्म का विप बाहर नहीं निकल
सकता और चर्म का कर्म बंद हो जाता है। इस कारण मृत्यु होती
है। यदि वार्निश किए हुए ख़रगोश के शरीर को कुछ साधनों
द्वारा गरम रक्खा जाता है तो वह नहीं मरता। जिस समय

पोप हिपो इमर्वे ( Pope Leo X ) को रोम में पादिरपों का मिहासन मिक्चा तो उस ममय नगर में उमका जल्म निकाला गया। जल्म में सोने के पत्र से उक्कर एक वर्षे को भी प्रदर्शित किया गया था। सिनप्राय यह था कि वह बचा स्वर्ण-युग (Golden :ge) का मूचक था, जिमसे लोग समस्वें कि सब वह स्वर्ण-युग फिर था गया है। हा घंटे के पश्चात् वह बचा मर गया। स्वर्ण उपला का सत्यत उत्तम वाहक है। उसके पत्र हारा दहे के रिरे की उपलाता का बहुत सीध नाश हुआ। इमसे वह जीवित न रह सका।

डिस प्रकार से उप्पता का गरीर से बाहर निकलना स्विक किया जा नकता है. उसी प्रकार बुरे बाहकों से रारीर को उक्कों से गरीर की उप्पता का बाहर निकलना कम हो जाता है। कन, पर इत्यादि के बस बाडों के दिनों में इसी बिये पहने जाते हैं। प्रकृति ने पक्षियों को जिन बस्तों से उक्कों है उनमें इतनी उप्पता है कि बह बाड़े के दिनों में उनके शरीर की उप्पता को कम नहीं होने देते। प्रकृति ने उनके शरीर की उप्पता का प्रबंध मी सीर तरह से किया है।

ननुष्य को धरने शरीर की उप्यता सदा एक समान ही वनाए रखनी पहती है। इसलिये प्रकृति ने उसकी देह के चमं में कुछ ऐसा प्रबंध कर दिया है कि वह श्रावश्यकता के धनुमार श्रिषक उप्यता का विमर्जन कर सके श्रयवा उप्यता की देह से न निकलने दे। प्रत्येक स्थान में उप्यता को उत्पद्ध करनेवाला रक्ष है, क्योंकि वह भोजन और श्वाक्षीलन दोनों को प्रत्येक धन में पहुँचाता है जिनसे उप्यता उत्पद्ध होती है। इस उप्यता से रक्ष भी उप्य हो जाता है। विससे वह संवालन के समय दूसरे धंगों को भी उप्य कर देवा है। यकृत् श्रीर पेशी उप्णता उत्पन्न होने के मुख्य स्थान हैं। यहाँ पर रक्ष उप्ण होकर निलकाश्रों द्वारा सारे शरीर में अमण करता है। अमण करता हुशा कि चर्म की निलकाश्रों श्रीर केशिकाश्रों में भी जाता है, जहाँ से उप्णता का विसर्जन होता है। ये निलकाएँ देह के सारे चर्म में बहुतायत से फैली हुई हैं। इन निलकाश्रों का मस्तिप्क से सबंध (हता है। चर्म में नाहियों का ऐसा प्रबंध है कि उनके किया से यह रक्ष निलकाएँ सकुचित होती हैं श्रीर विस्तृत भी हो जाती हैं। एक प्रकार की नाहियों का कर्म निलकाशों को संकुचित करना है, उनको Vaso Constitutors कहते हैं श्रीर दूसरे प्रकार की नाहियाँ रक्ष-निलकाशों का विस्तार करती हैं। इनको Vaso-dilators कहते हैं। जब निलक्षाशों का विस्तार हो जाता है, तो उनमें श्रीधक रक्ष जाने जगता है श्रीर जब वह सकुचित हो जाती हैं, तो उनमें जानेवाले रक्ष की मात्रा कम हो जाती है।

जाहे और गरमी के दिनों में प्रकृति इसी प्रबंध से उच्याता का शरीर से बाहर जाना कम और अधिक कर देती है। जाहें के दिनों में नगा शरीर करने से पीला दिखाई देता है, क्योंकि चर्म की निलकाओं के सकुचित होने से चर्म में रक्ष का जाना कम हो जाता है। गरमी के दिनों में चर्म की निलयों के विस्तृत होने से रक्ष का सचालन बढ़ जाता है। क्योंकि इससे अधिक उच्याता शरीर से बाहर निकलती है।

इसितिये जाहें के दिनों में त्वचा को म्वेत देखकर भय नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उसका केवता यह मर्थ है कि रक्ष चर्म के नित्तकाम्रों से भीतर की नितिकाम्रों में चता गया है। हाँ, यदि ठंड के दिनों में भी चर्म की नित्तकाएँ विस्तृत म्रीर रक्ष से भरी

है कि वर्षा के दिनों को उप्णता झोष्म-काल की उष्णता से श्रिधिक कष्टदायक होती है; नयों कि उन दिनों में पसीना शरीर से नहीं उदता। मनुष्य श्रार्ट उष्णता की श्रिपेक्षा शुष्क उष्णता कों कहीं श्रिधक सहन कर सकता है।

त्वचा श्रोर सूर्य-प्रकाश—सूर्य का प्रकाश संसार की सव वस्तुश्रों को शक्ति देनेवाला है। इसकी महिमा हम गत परिच्छेदों में कुछ देख चुके हैं। वृक्षों को उत्पन्न करना, वृक्ष में पत्तियों को व्याना, पत्तियों में उनका भोजन उत्पन्न करना, जिसे हम प्रहण करके शरीर में शक्ति धारण करें, यह सब सूर्य की किरणों ही के काम हैं। संसार में जितनी वस्तुएँ हम देखते हैं, सवों में सूर्य के प्रकाश की शक्ति का कुछ न कुछ परिचय श्रवश्य ही मिलता है।

सबसे उत्तम सकामक अर्थात् रोगोत्पादक जीवाणुश्रों का नाश करनेवाला सूर्य-प्रकाश है। जो जीवाणु कई घटों तक जल में उबालने से नहीं मरते, वे सूर्य-प्रकाश में थोड ही समय में मर जाते हैं। सूर्य-प्रकाश हमारे स्वास्थ्य के लिये वहुत उत्तम है। यह प्रकाश दो प्रकार के भागों का बना होता है, एक तो वह जो हम देखते हैं श्रीर दूसरा भाग इससे परे हैं जिसकी लहरें हमको दिएगोचर नहीं होतीं। इस भाग को Ultra-Violet रिश्मयों का बना हुआ कहते हैं। यह अल्ट्रावायलेट भाग हमारे स्वास्थ्य के लिये बहुत हितकर है। प्रकाश का वह भाग जो प्रचंड उप्णता उत्पन्न कर देता है स्वास्थ्य के लिये उत्तम नहीं है। उप्ण प्रदेशों में विशेषकर प्रोप्मकाल में सूर्य-प्रकाश में उप्णता उत्पन्न करनेवाला भाग अधिक रहता है। दूसरा भाग कम होता है। प्रात काल श्रुणोद्य की किरणों के इस भाग से लाभ उठाया जा सकता है। शरीर के चर्म में इस भाग को शोपने श्रीर श्रातप-किरणों से

त्वचा इस कर्म को करती हो नहीं है, कितु फुस्फुस से यह कर्म करवाती भी है। श्वास-कर्म के संबंध में पहले कहा जा चुका है कि चर्म से सदा कुछ उत्तेजनाएँ मस्तिष्क को जाती रहती हैं जिनसे श्वास-केंद्र उत्तेजित हो जाता है श्रीर श्वास-कर्म होने जगता है। प्रथम वार जो नवजात शिशु श्वास लेता है उसका विशेष कारण चर्म होता है।

जो लोग चर्म को बहुत श्रधिक वस्तों से उक देते हैं वह स्वास्थ्य के लिये श्रव्हा नहीं करते। त्वचा जब वायु के सपर्क में श्राती है तो इसकी सब कियाएँ बढ़ जातो हैं। रक्त का सचालन भी श्रधिक होता है, रक्त की शुद्धि होती हैं श्रीर त्वचा के द्वारा शरीर का विप बाहर निकलता है। त्वचा के नीचे जो नाहियाँ रहती हैं जिनके द्वारा मस्तिष्क को उत्तेजनाएँ पहुँचती हैं वह धायु के सपर्क से श्रपना कर्म श्रधिक वेग से करती हैं। बहुत श्रधिक वस्तों का पहनना, जिनसे वायु शरीर के चर्म तक पहुँच ही न पाए, चर्म को श्रपनी किया करने से रोक देता है।

कुछ लोगों को सदा यह ध्यान रहता है कि वायु यदि ठडो हुई तो वह उनके शरीर को हानि पहुँ चाएगी। उनको जुकाम इत्यादि हो जायगा। जो मनुष्य ऐसे हैं जिनको बहुत सहज में यह रोग हो जाते हैं उनको श्रीर भी श्रधिक श्रावश्यक है कि वह शुद्ध श्रीर ठडी वायु में श्रधिक समय व्यतीत करें। यदि वह सदा से ऐसा करते, तो कदाचित् वह इस रोग के श्रास न बने होते। उनको सदा यह समरण रखना चाहिए कि शरीर में स्वयं ही ऐसा प्रबंध है कि वह श्रपनी शीत व ताप से रक्षा कर लेता है। इस सबंध में उनके चितित होने की श्रावश्यकता नहीं है।

बचों को शुद्ध वायु की बड़ों से भी अधिक श्रावश्यकता होती ३३७ है। उनको थोदे समय तक नग्न रखना लाभदायक है। उनको स्वचा काम करना सोखती है। शुद्ध वायु के लगने से उनमें शिक्ष और उत्साह प्राता है। उनके घर्गों के कर्म प्राधिक तेज़ी से होते हैं। नित्यप्रति उचित समय पर जब न बहुत ठड हो न बहुत उप्याता, तब वर्चों को नग्न शरीर करके खुली वायु में उनसे किसी प्रकार का हल्का व्यायाम कराना चाहिए। वाल्य काल से ऐसा करने से वह वर्चे शीत हत्यादि से कभी कष्ट न पाएँगे।

त्वचा पर मालिश करना बहुत उत्तम है। ऐसा करने से स्वेद्र प्रथियों के सारे छिद्र खुल जाते हें श्रीर उनमें एकत्रित पदार्थ बाहर निकल श्राते हैं। इसो प्रकार चिकने तरल को बनानेवाली जो प्रथियाँ हैं वे मी श्रिषक काम करने लगती हैं श्रीर चर्म को चिकनाई देनेवाला पदार्थ मो श्रीषक चनता है। इसके श्रितिरूक्त सारे चर्म का रक्ष-सचालन बढ़ जाता है जिससे चर्म को श्रीषक पोपण मिलता है। मालिश चर्म का ज्यायाम है। जिम प्रकार शरीर को स्वाम्थ्य दशा में रखने के लिये हमें ज्यायाम श्रावश्यक है।

# मानव-राज्य का संचालक

## नाड़ी-मंडल

मनुष्य की देह में पाँच फुट छः इंच की उँचाई पर स्थित हद श्रिस्थियों द्वारा निर्मित कपान्न-मंदिर में मस्तिष्क रहता है। कपान वनाने में शरीर की सबसे श्रिधिक हद श्रिस्थियों का प्रयोग किया गया है श्रीर उसकी रचना बढी ही विचित्र है। इसमें कई कोए होते हैं जिनमें मस्तिष्क के भिन्न-भिन्न भाग रहते है। श्रमें कई छिद्र भी होते है जिनके द्वारा मस्तिष्क श्रपने नाड़ीरूपी तारों को इस शरीर-साम्राज्य के प्रत्येक भाग में वहाँ की सब वातों की ख़बर रखने के लिये श्रीर भिन्न-भिन्न विभागों के कर्मचारियों की श्रावश्यकतानुसार श्राज्ञाएँ देने के लिये भेनता है। शरीर के प्रत्येक भाग को मस्तिष्क से नाड़ियाँ जाती हैं श्रीर वहाँ प्रत्येक

भाग से नाहियाँ धाती हैं। जानेवाली नाहियाँ मूचनार्थों को ले जाती है। पेशियों की क्रियाण, श्रां का मचाजन, उनकी गति सब इन्हीं नाहियों पर निर्भर करती हैं। जो नाहियाँ शरीर के भिन्न-भिन्न भागों से मस्तिष्क को जाती हैं वे शारीरिक दशाओं की मस्तिष्क को मदा मृचना देती हैं जिसमे मस्तिष्क नटनुमार निरचय करके जिन धारों में श्रावश्यक होना है कर्म करवाता है।

मनुष्य के जितने कर्म हैं मन मस्तिष्क की शक्ति का फल है। यदि शरीर के श्रमों का सबध मस्तिष्क से विच्छिन्न कर दिया जाय तो वह श्रपना कर्म करने में विवकुत श्रममर्थ हो जायेंगे। मस्तिष्क की शक्ति की बोई मीमा नहीं है। वह श्रपिरिमित हैं। मनुष्य को मय र के टच मे उच कोटि के महान्मा बनानेवाला भी मस्तिष्क है श्रीर नीच मे नीच लपद, धृर्च, दुराचारी भी मस्तिष्क हो के प्रभाव मे धनता है। समार को ग्रत्यत गृह ममस्याण यह मस्तिष्क हो मुलमाता है। समार के जितने बड़े से बढ़े काम हुण हैं, शाबिष्कार हुण हैं, रेल, तार, टेलीफोन, ग्रामोफोन वायुयान हत्यादि बनाण गण है श्रयवा रान दिन बेज्ञानिक लोग जो नण-नण शाबिष्कार करने हैं वह केवल मस्तिष्क की शक्ति का प्रदर्शन है। नेपोक्षियन को नेपोलियन बनानेवाला श्रीर पागलख़ाने के एक पागल को उन्मत्त की दशा में पहुँ चानेवाला भी मस्तिष्ठ ही है।

मिस्तिष्क की शक्तियों का भी श्रमी तक वैज्ञानिक लोग पूर्णतया पता नहीं बगा मके हैं। ऐपा क्यो होना है कि मेरे तिनक क्षी हत्या करने पर में एक वड़ा काम कर डाब्बता हूँ। मेरे रात-दिन के कार्य बिखना, मापण करना, विचारना हत्यादि साधारण कार्य नहीं होते । वह सयुक्त कार्य होते हैं । शरोर में अनेक कियाएँ होती हैं जिनके मिलने से मेरा वांछित कर्मरूपी परिणाम निकलता है । केवल चलने में शरीर की दो सी से अधिक पेशियाँ काम करती हैं । लेकिन मुस्ते उनका ज्ञान भी नहीं होता । विचार करने में मैं कैसी श्रद्भुत बातों की अपने मन में करपना कर सकता हूँ । जो वस्तु मैंने कई वर्ष पहले देखी थो उसका तनिक सा भी नाम लेने से उस समय की देखी हुई वस्तु का मेरे सामने एक चित्र खिंच जाता है । यह सब किस प्रकार होता है ? मस्तिष्क में ऐसी कौन सी विधि होती है, जिससे मस्तिष्क इतनी श्रसंख्य बातों को समरण रखता है ?

मनुष्य का जीवन ही एक प्रकार से मस्तिष्क पर निर्भर करता है। बुरे-भले को समम्मने की शक्ति तो मस्तिष्क की ही है। श्रारेन को जलानेवाली वस्तु श्रीर जल को शीतल करनेवाली वस्तु सम-मना मस्तिष्क ही का काम है। श्रापनी रक्षा के उपाय मनुष्य मस्तिष्क ही से करता है।

पशु भी इसी प्रकार अपने ज्ञान के लिये मस्तिष्क पर निर्भर करते हैं। सृष्टि के सूचम से सूचम स्वरूप में हमको मस्तिष्क के अस्तित्व का प्रमाण मिलता है। जो सबसे नीची श्रेणी के जतु हैं जैसे अमीबा इत्यादि, उनमें भी चेतना की शक्ति वर्तमान है। यद्यपि इन एकसेलीय जीवों में किसी प्रकार के नाडी-ततु का पता नहीं लगता, इनके शरीर में कोई ऐसी भिन्न स्पष्ट रचना नहीं है जिसका गुण ज्ञान समक्ता जा सके तो भी यह जंतु श्रमुभव कर सकते हैं। यदि श्रमीबा को श्रपने से छोटा कोई जंतु भिल जाता है तो वह तुरत उसे भक्षण कर लेता है। इस

भाग से नाहियाँ श्राती हैं। जानेवाको नाहियाँ सूचनाश्चों को ले जाती हैं। पेशियों की कियाएँ, श्रागं का सचाक्षन, उनकी गित सब इन्हीं नाहियों पर निर्भर करती हैं। जो नाहियाँ शरीर के भिन्न-भिन्न भागों से मस्तिष्क को जाती हैं वे शारीरिक दशाश्चों की मस्तिष्क को सदा सूचना देती हैं जिससे मस्तिष्क तदनुसार निश्चय करके जिन श्रागों से श्रावश्यक होता है कर्म करवाता है।

मनुष्य के जितने कर्म हैं सब मस्तिष्क की शक्ति का फल है। यदि शरीर के श्रमों का सबध मस्तिष्क से विच्छित्र कर दिया जाय तो वह श्रपना कर्म करने में विज्ञकुज श्रसमर्थ हो जायेंगे। मस्तिष्क की शक्ति की कोई सोमा नहीं है। वह श्रपरिमित है। मनुष्य को ससर के उच्च मे उच्च कोटि के महात्मा बनानेवाक्ता भी मस्तिष्क है श्रीर नीच से नीच लपट, धूर्च, दुराचारी भी मस्तिष्क हो के प्रभाव मे यनता है। ससार को श्रत्यत गृह समस्याएँ यह मस्तिष्क हो सुज्ञमाता है। ससार के जितने बहे से बहे काम हुए हैं, भाविष्कार हुए हैं, रेज, तार, टेकीफ़ोन, प्रामोफ़ोन, वायुयान हत्यादि बनाए गए हैं श्रथवा रात दिन वैद्यानिक खोग जो नएनण श्राविष्कार करने हैं वह केवज मस्तिष्क की शक्ति का प्रदर्शन है। नेपोक्तियन को नेपोजियन बनानेवाजा श्रीर पागलख़ाने के एक पागज को उन्मत्त की दशा में पहुँ चानेवाजा भी मस्तिष्क ही है।

मस्तिष्क की शक्तियों का भी श्रमी तक वैज्ञानिक लोग पूर्णतया पता नहीं लगा सके हैं। ऐपा क्यों होता है कि मेरे तिनक सी हत्छा करने पर में एक वड़ा काम रूर डास्नता हूँ। मेरे रात-दिन के कार्य, जिखना, भाषण करना, विचारना हस्यादि साधारण कार्य नहीं होते। वह सयुक्त कार्य होते हैं। शरोर में अनेक कियाएँ होती हैं जिनके मिलने से मेरा वांछित कर्मरूपी परिणाम निकलता है। केवल चलने में शरीर की दो सी से अधिक पेशियाँ काम करती हैं। लेकिन मुक्ते उनका ज्ञान भी नहीं होता। विचार करने में मैं कैसी श्रद्भुत बातों की श्रपने मन में कल्पना कर सकता हूँ। जो वस्तु मैंने कई वर्ष पहले देखी थो उसका तनिक सा भी नाम लेने से उस समय की देखी हुई वस्तु का मेरे सामने एक चित्र खिंच जाता है। यह सब किस प्रकार होता है? मस्तिष्क में ऐसी कीन सी विधि होती है, जिससे मस्तिष्क इतनी श्रसंख्य बातों को समरण रखता है?

मनुष्य का जीवन ही एक प्रकार से मस्तिष्क पर निर्भर करता है। बुरे-मले को समम्मने की शक्ति तो मस्तिष्क की ही है। श्रारेन को जलानेवाली वस्तु श्रीर जल को शीतल करनेवाली वस्तु सम-मना मस्तिष्क ही का काम है। श्रापनी रक्ता के उपाय मनुष्य मस्तिष्क ही से करता है।

पशु भी हसी प्रकार श्रपने ज्ञान के लिये मस्तिष्क पर निर्भर करते हैं। सृष्टि के सूचम से सूचम स्वरूप में हमको मस्तिष्क के श्रस्तित्व का प्रमाण मिलता है। जो सबसे नीची श्रेणी के जतु हैं जैसे श्रमीबा इत्यादि, उनमें भी चेतना की शक्ति वर्तमान है। यद्यपि इन एकसेलीय जीवों में किसी प्रकार के नाड़ी-ततु का पता नहीं लगता, इनके शरीर में कोई ऐसी भिन्न स्पष्ट रचना नहीं है जिसका गुण ज्ञान समभा जा सके तो भी यह जंतु श्रमुभव कर सकते हैं। यदि श्रमीबा को श्रपने से छोटा कोई जंतु भिन्न जाता है तो वह तुरत उसे भक्षण कर लेता है। इस

388

#### मानव-शर्गर-रहम्य

ज्ञान की र्जाङ्ग, कि हमारा खाद्य पटार्ट यहाँ है, इन एकसेलीय जीवाँ में भी है।

ज्यां-ज्यां जीवां की श्रेणी उच होती जाती है त्यां-त्यां मस्तिष्क को रचना का विकास होता जाना है। जेली मछली ( Jelly fsh) एक अत्यत कोमल जतु होता है। वह एक जुले हुए छाते के ममान श्राद्धारवाला होता है, किंतु छाते से बहुत छोटा होता है। उमका स्थाम कोई एक इच के लगभग होता है। यह जतु हनना पनला होना है कि समके हारा दूमरी श्रोर

वित्र न० ७०---बेर्ला नाम की मनुकी।

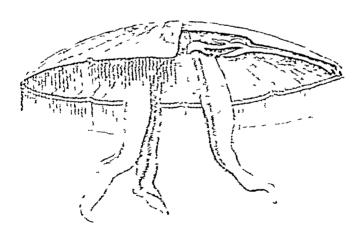

( Parker and Haswell )

का प्रकाश दिनाई देता है। इसके शरीर के फिनारों पर चार स्थानों में कई डोटी-डोटी प्रथियाँ मिलती हैं। ये प्रथियाँ बहुत ३९२ पतली-पतली रञ्जुर्घों से जुडी रहती हैं। इन जतुर्घों का नाही-मंडल यही है। वे अथियाँ नाडी-फॅड हैं खीर रञ्जु नाड़ी हैं।

चित्र नं ०१ - के चुवे का नाही-महत



(Parker and Haswell)

धीरे-धीरे अर्थो-उयां विकास होता जाता है त्यों त्यों नाहो-मंडल को रचना भी गूड़ होतो जाती है । हम देखते हैं कि कपर कहे हुए जंतु से जब तक केचुवे (Earthworm) की श्रेणी में श्राते हैं तो वहाँ स्पष्ट नाहो-मडल मिलता है। केचुवे के सबसे श्रम्र भाग में, जो हमारे सिर के समान है, नाही-वंतु का एक चक रहता है जो एक मुद्रिका के स्वरूप में स्थित होता है। इस मुद्रिका के दोनों श्रोर से लवे-लंबे सूत्र निकतकर जतु के शरीर में दोनों श्रोर उसके श्रातम भाग तक चले जाते हैं। इन सृत्रों में स्थान-स्थान पर प्रथियाँ रहती है जिनसे बहुत बारीक सूत्र शरीर के भिन्न-भिन्न भागों में जाते हैं।

इसी प्रकार ज्यों-ज्यों विकास की श्रेगी उच होता जाती है, स्यों-त्यों मस्तिष्क का विकास भी श्रिधिक होता जाता है। मछ्ितयों के मस्तिष्क में नाड़ी-मटल यहुत श्रधिक विकसित होता है। बदरों इत्यादि में मस्तिष्क का खार भी श्रिधिक विकास हो जाता है। उनके मस्तिष्क में कहीं श्रधिक भाग होते हैं श्रीर उनकी रचना श्रधिक गृढ़ होती है। जिस पशु में जितना श्रधिक गृह मस्तिष्क होता है, उतनी ही उसकी विचार-शक्ति श्रिधिक विकसित होती है। मनुष्य का मस्तिष्क सब पशुर्श्नों से श्रिधक गढ़ है। गहरी लड़ीरें श्रीर उभरे हुए लवे-लंबे माग सब पशुर्थों की श्रपेक्षा मनुष्य में श्रधिक हैं। न केवन यही, कित् कुछ मनुष्यों में यह गहरी रेखाएँ छीर उभार श्रन्य की श्रवेक्षा श्रिधिक पाए जाते हैं। श्रीर उसी के श्रनुसार उनमें बुद्धिका विकास भी श्रधिक पाया जाता है। युद्धिमान्, शिक्षित श्रीर चतुर मनुष्यों के मस्तिष्कों में ये रेखाएँ श्रीर उभार श्रधिक होते हैं, किंतु जो मुर्ख हं ते हैं उनके मस्तिष्कों में इतने ऋधिक चिह्न नहीं होते ।

इस प्रकार शारीरिक यत्र का सचाझक मस्तिष्क है। अपने अस्तित्व तक के जिये शरीर के सब अग मस्तिष्क पर निर्भर करते हैं वह इसी के बताए मार्ग पर चलते हैं। इन यात्रिक कर्मों का किस प्रकार सचालन होता है, मस्तिष्क के कीन से भाग की क्या किया होती है और उन विविध अगों में कहाँ से उत्तेजनाएँ जाती हैं इन सब बातों का पता वैज्ञानिक लगा चुके हैं। उनको मालूम हो गया है कि यदि मस्तिष्क के अमुक स्थान में उत्तेजना उत्पन्न होगी अथवा वहाँ से उत्तेजना जायगो तो शरीर के अमुक अग की किया होगी। इन स्थानों को केंद्र कहते हैं। मनुष्य के मस्तिष्क में वाई और,

उपरी पृष्ठ पर एक स्थान है जिसको 'भाषण केंद्र' कहते हैं। हमारे बोल ने श्रीर वातचीत करने का कर्म इस केंद्र के श्रधीन हैं। यदि इस केंद्र का नाश कर दिया जाय तो हमारी वात-चोत करने को शक्ति जाती रहे। इसी प्रकार श्रन्य कियाश्रों के भी केंद्र होते हैं। वाहु की पेशियों की गति का केंद्र जघा के केंद्र से भिन्न है। श्वासीय श्रीर कई श्रन्य प्रकार के केंद्रों का पहले उन्ने ख हो चुका है। यदि इन केंद्रों का नाश कर दिया जाय तो जिस श्रंग से वह संबंध रखते हैं उनका कर्म नष्ट हो जायगा।

इस प्रकार के कई सी केंद्रों का पता ताग चुका है किंतु मस्तिष्क के वे स्थान, जो मनुष्य के उच कमों से सबंध रखते हैं, नहीं मालूम हो सके हैं। हमको अभी तक नहीं मालूम कि दूसरे जीवों पर दया करना मस्तिष्क के कीन से भाग का काम है; ईश्वर-वंदना करने में कीन भाग काम करता है, गूढ़ प्रश्न किस भाग के द्वारा हल किए जाते हैं। हम नहीं बता सकते कि आत्म-त्याग, स्वदेशानुराग, स्वावलंबन, परसेवा की चित्त वृत्ति, हत्यादि उत्तम कर्म, जो मनुष्य को पशु को श्रेणी से निकालकर मनुष्य के शब्द को सार्थक करते हैं और उच्च श्रेणी में रखते हैं, कीन से भाग द्वारा किए जाते हैं। किंतु इतना हम अवश्य जानते हैं कि यह सब उच्च कर्म मस्तिष्क ही की प्रेरणा से होते हैं। जितना विचार-सबंधी कर्म है उसको मस्तिष्क ही करता है। मनुष्य को Lord of Cleation को पदवी दिलवानेवाचा मस्तिष्क ही है।

मनुष्य श्रीर पशु में बहुत कम श्रतर है। जितने भी कर्मों या भिन्न-भिन्न श्रंगों के कार्यों का गत परिच्छेदों में उन्ने ल किया गया है या श्रागे किया जायगा उन सब कर्मों को पशुश्रों के श्रंग भी उसो

हुआ है उसके भीतर मस्तिष्क रहता है। यह विलकुल गोल नहीं होता, किंतु कुछ श्रहे के श्राकार के समान होता है। जब इसको कपाल से निकाला जाता है तो यह एक । पिलिपिले धूसर रग के पदार्थ का बना हुम्रा प्रतीत होता है। वह चिकना स्रोर सपाट नहीं मालूम होता, किंतु उसमें बहुत सी गहराई श्रीर उभार हैं।

चित्र न० ७२ - बहत् मस्तिष्क ।

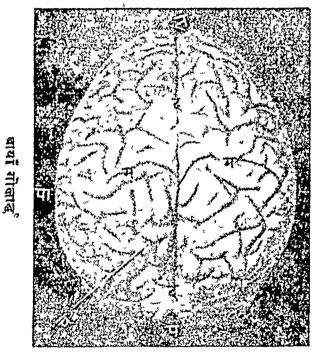

राहना गोत्ताब्

( इमारे गरीर की रचना से )

यह गहराई सीता कहलाती है श्रीर उभार को चक्रांग कहा नाता है। प्रत्मेक चक्रांग के दोनों श्रोर सीताएँ श्रीर प्रत्येक सीता

### मानव-राज्य का संचालक

चिश्र नं ० ७४ — मस्तिष्क श्रीर सुपुरना के ऊपरी भाग का पाश्विक दश्य।

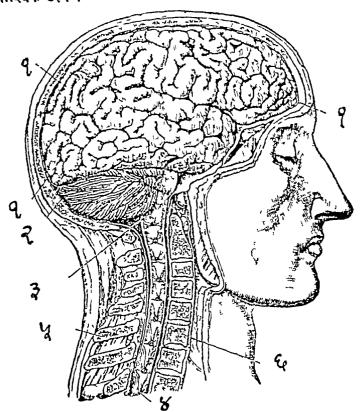

- १ बृहत् मस्तिष्क के चक्रांग
- २ लघु मस्तिष्क
- ३—सुपुम्ना-शीर्पक
- ४-- सुपुरना
- १-कशेरकाश्रों के बंटक
- ६-कशेरकाओं के गाइ

द्वारा जुड़े हुए दिखाई देगे जिसको महासंयोजिक कहते हैं। इन दोनों गोलाडों के नीचे थीर पोड़े की थीर लघु मस्तिष्क रहता है जो श्राकार में एक छोटे से गोले के समान है। लघु मस्तिष्क से नीचे की श्रोर निक्लता हुशा एक दंद के समान भाग दिखाई देता है। यह सुपुष्टना कहाता है। मुपुम्ना श्रीर मस्तिष्क के बीच का चौड़ा भाग सुपुष्टना शोर्षक कहलाता है।

सुपुरना—यह मुपुरना मस्ति क नीचे से आरंभ होकर एए-वश की नती के भीतर होती हुई एए प्रश्न के अत तक चली जाती है। पीठ के निचले भाग में जाकर यह बहुत पतली हो जाती है और अत में कुछ नाडियों के रूप में ममाप्त हो जाती है। इस मुपुरना से प्रत्येक दो कलेक्डाओं के पोच के स्थान से होकर दोनो और नाष्ट्रियाँ निक्लती हैं जो शरीर के भिन-भिन्न भागों में चली जाती हैं। ये नाहियाँ सोंधुरिनक नाहियाँ कहलाती हैं।

सौपुम्निक नाडियाँ— इन नादियों के ३६ जोड़े स्पुम्ना से निकलते हैं। प्रत्येक नाड़ी दो मृलों से निकलती हैं जो फुछ दूरी नक भिन्न रहते हैं, किंतु परचान टोनों मिलकर एक नाड़ी चनाते हैं। एक मृल सुपुम्ना के श्रागे से निकलता है श्रीर दूसरा पीछे से। श्रागे की श्रोरवाला पूर्व मृल श्रीर पीछे वाला पञ्चात् मूल कहलाता है। दोनों के मेल से एक नाड़ी चनती है। परचात् मूल पर नाड़ी-मेलों के समृह एक अधि के स्वरूप में रहते हैं। जेला श्रागे चलकर मालूम होगा। पूर्व श्रीर परचात मूल दोनों की कियाएँ भिन्न हैं श्रीर दोनों में दो प्रकार के सृत्र रहते हैं।

मस्तिष्कीयं नाहियाँ — जिस प्रकार सुपुरना से नादियाँ निक्रतकर सारे शरीर में फैलती हैं उसी भाँति स्वय मस्तिष्क

## मानव-शरं।र-रहस्य-ह्नेट नं ० १ मस्तिष्क की स्थृल-रचना

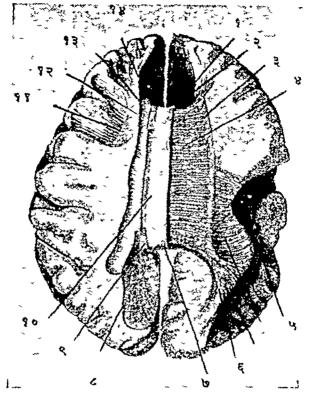

Cunningham's Practical Anatomy ( डा॰ त्रि॰ ना॰ वर्मा-कृत हमारे शरीर की रचना से )

तलाट खड को जानेवाले सूत्र। २ महासयोजक का जातु।
 कटा हुआ पृष्ठ। ४ अनुमस्थ सूत्र। ४ अधः अनुदर्ध सूत्र
गुच्छ। ६ पाश्चात्य खंड को जानेवाले सूत्र। ७ मध्य अनुदर्ध
रेखा। महासंयोजक की पाश्चात्य पुच्छ। १. सूत्रों का एक गुच्छा
जो महासंयोजक को बीच के लगभग चारों श्रोर से धेरे हुए है।
१०. महासंयोजक। ११, १२ कुछ सूत्र एक दूसरे के ऊपर होकर
निकल रहे हैं। १३ महासंयोजक से मस्तिष्क के भिन्न २ भागों
को जानेवाले कुछ सूत्र। १४ ६ के हारा दिखाये हुए सूत्रों का
श्रत्मा माग।

प्रेट न० २ की ज्याख्या

1=महा संयोजक जातु के नीचे रहनेवाचा एक चकाग ( Gy1 us subcallosus )

8=इस भाग से तीसरे कोष्ठ की ष्रगता दोवार वनती है

3=एक विशेष भाग (Paraterminal body)

र=महा संयोजक नासा

<=( चित्र के भीतर ) हाड्पोफिसिस की डठज

⊏=न० ६ सीता का श्रतिम भाग

य (काला)=थैलेमस का वह भाग जो तीसरे कोष्ट की पार्श्विक दीवार बनाता है

१२=पारिंबक पाश्चात्य सीता का ग्रन

१७=न॰ १४ सीता का प्रारमिक भाग १६=चौये कोष्ठ की पिछली छत

१८=चौथे कोष्ठ की ष्रगती छत

उ पा=जध्र ललाट चक्राग

उ सं=उपसयोजक चक्राग

१६=चक्राग

<sup>स</sup>्१४=सीता

१३=पाश्चात्य खड का भाग

१०=डमरी हुई रेखा

१ ४=पारिवक पाश्चास्य सीता

६=पारिवक खड का मध्य प्रष्टमत भाग ( चतुरस खड ) ६=सीता, ७=धनुराकार पिंड का दाहिना भाग,

११=पीनियल प्रथि

थ (रवेत)=तीसरे कोष्ट के बाहर रहनेवाला थैलेमस का भाग। स्तम थ्यौर चुतुरिंपढ से

अ=मध्यम सीता के श्रतिम भाग के पास का चन्नाग

ेप्≕े,, की पुच्छ ेस्केन्रयवितका का शेप भाग

्ध्यक्ष्यनुराकार पिड

ज=महा सयोजक का जानु

अंध=मध्यम सीता का श्रत

''मध्य मस्तिष्क'' बनता है, इन दोनों के बीच में ओ नाती है उसको मध्य

मस्तिष्क की मुरग कहते हैं।

#### चित्र ५० ७१—मस्तिष्क का श्रधोभाग।

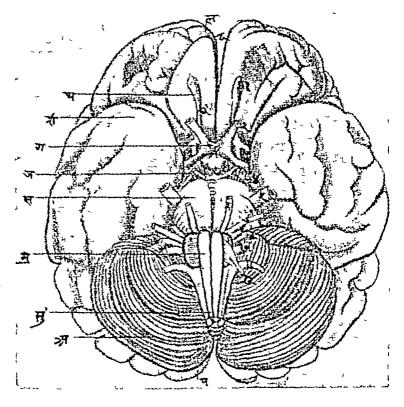

( हमारे शरीर की रचना से )

त्त-त्वताट ध्रुव, द-दशर या श्रंतर, घ-व्राण्यंड, श-शबध्रुव. ग-हाइयोफिसिम् ग्रंथि, ज-मस्तिष्क स्तभ, स-सेतु, सु-सुपुग्ना-शीपंकका सूत्रपिड, सु'-सुपुग्ना का प्रारंभिक भाग, श्र-त्वयु मस्तिष्क, प-पाश्चात्य युव ।

१,२,३,४,४,६,७,८,१०,११ श्रोर १२-वारहो नाहियाँ। ३५१ से भी नाहियों के १२ जोड़े निकत्तते हैं और मिस-भिन्न प्रशॉ में जाते हैं। इनकी सक्षित स्थारण इस प्रकार है—

- १ प्रथम नादो —यह नाहो हमारे नासिका में आकर बहुत बाराक सूत्रों में विमक्त होकर नामिका-पटक पर फल जातो है। गध का ज्ञान हमो नादों के द्वारा होता है।
- २ दूमरो नाही—यह रिष्ट-नाही है। यह नाहियाँ नेशों के कृष्ण पटल पर, जिसको रेटोना (Retina) कहते हैं, फेल जाती हैं। बाद हम कोई वस्तु देगते हैं तो उसकी छाया इस पटल पर बनती है और यह नाहो मस्तिष्क को उसकी सूचना देती है। यह देखने का काम प्रास्तव में मस्तिष्क का है। कमो-कमी नेप्र टीक रहते है, किनु इस नाही में विकार था जाने से रिष्ट जाती रहती है।
  - ३ तीमरी नाही-इनका नेत्रों के चत्रने से सबध है।
- ४ चौथी नाड़ी—यह भी नेश्रों की गति में सहायता देती हैं। नीयरी श्रीर चौथी दोनों नाड़ियों का नेश्रों की पेशियों से सबध है।
- १ पाँचवीं नाहो मिस्ता कि की यह सबसे चड़ी नाड़ी है। श्रामे चलकर इसकी तीन शाखाएँ हो जाती हैं। इसके सृत्र मुख श्रीर सिर पर वितरित हैं।
  - ६ छठो नाहो-यह भी नेंत्र में स्त्रध रखती है।
- सातवीं नादी—मुद्र के पेशियों में इसका सर्वध है। उनकी
  गति इस नादी के उपर निर्भर करती है। जब इस नादी का स्तम
  हो जाता है तो मुख को सब माम पेशियाँ ढोली पढ़ जाती है।
- म श्राठवीं नाही कर्ण में श्राती है। इसके द्वारा हम श्रवण करते हैं। शब्द की लहरें वायु द्वारा हमारे कर्ण के परटे पर जाकर जगती हैं। उनका भाषात कुत्रु सुम्म श्राह्मियों द्वारा कर्ण के श्रत -

### मानव-शरीर-रहस्य-सेट न० ३

सुपुन्ना से निकलनेवाली नाहियों के मूल सुपुन्ना-पर्वपृष्ट सुपुन्ना-परचात् पृ



# मानव-शरीर-रहस्य -सट न० ४

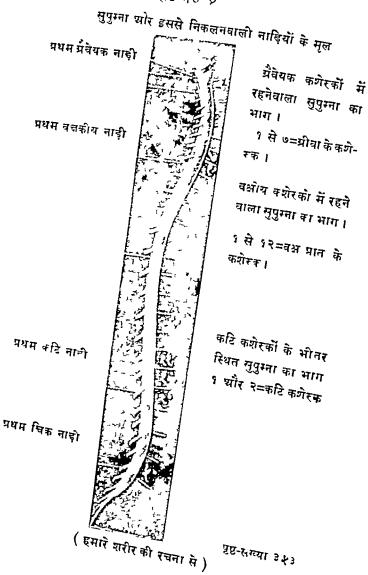

भाग में पहुँ चता है श्रीर वहाँ से शब्द का ज्ञान इस नाड़ी के द्वारा हमारे मस्तिष्क में पहुँ चता है। यदि इस नाड़ी को काट दिया जाय, तो कर्ण-यंत्र के ठीक रहते हुए भी हमें कुछ न सुनाई देगा।

- नवीं नाड़ी—इसका जिह्ना श्रीर कठ की पेशियों से संबंध
   वहाँ की मास-पेशियों की गति इस नाड़ी ही के हारा होती है।
- १०. दसवीं नाही—इस नाही का स्वर-यंत्र, फुस्फुस, हृदय, श्रामाशय, श्रंत्रियों इत्यादि से सर्वंध है। श्रतएव इस नाही की विशेषता सहज ही में समसी जा सकती है। यदि इस नाही को काट दिया जाय, तो कैसा भयंकर परिणाम होगा?
- ११. ग्यारहवीं नाडी—इसका संबंध प्रीवा के कुछ मांस-पेशियों से रहता है।
- १२ बारहवीं नाड़ी—यह जिह्ना की पेशियों का संवालन करती है श्रीर जिह्ना के नीचे रहती है। श्रेंगरेज़ी में इसकी Hypoglos-sal कहते है।

मस्तिष्क के कोष्ट — ऊपर बताया जा चुका है कि मस्तिष्क दो गोलाखों का बना हुआ होता है जो आपस में जुड़े रहते हैं। यदि इन गोलाखों की काटकर देखा जाय तो यह भीतर से बोखले मिलेंगे। टोनों गोलाखों में एक समान विशेष आकार का शून्य स्थान रहता है। यह स्थान बहुत बढ़ा नहीं होता, किंतु इसका आकार टेढ़ा होता है। नीचे की श्रोर इसका एक भाग पाँव सरीखा निकला रहता है। इस प्रकार यह दो कोष्ठ होते हैं। इनको Ventricles कहा जाता है। दोनों श्रोर के कोष्ठ आपस में मिले रहते हैं, किंतु मिलने के स्थान पर इनके बीच में एक परटा रहता है। इन कोष्ठों में कुछ तरल रहता है। किसी-किसी रोग में इस तरल में बुद्धि हो जाती है।

#### मानव-शरीर-रहस्य

चित्र न० ७६ — बृहत् मस्तिष्क का ऊपरी भाग काट दिया गया है, जिससे दोना पार्श्न के कोष्ट दिखाई देते हैं।

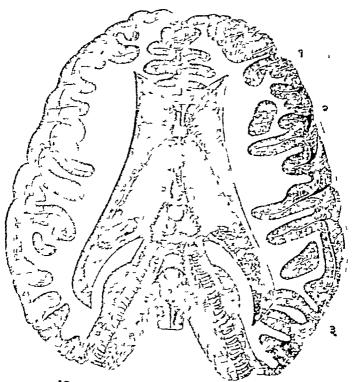

९ र्छतिम श्रग, २ मस्तिष्क के कोष्ट, ३ पण्चात् श्रग

वृहत् मस्तिष्क की स्थूल रचना—बृहत मस्तिष्क के दोनों गोबादों पर चन्नाग श्रीर सोताएँ रहती है। मस्तिष्क का रग कपर से बुछ भूरा होता है। किंतु यिंट हम एक चाकू से इसको ३५४

के दो माग, ६ ( खोत चित्र के भीतर )=म॰यम सीता , म=मध्यम वीता १=ऊर्द नलाट सीता। २=मध्य नलाट सीता, ३=ष्य नलाट मीता, ४ झोर १=मध्यमाप्र सीता ब्रेट न० १ की व्यास्या

प ( जोत )=पास्थिक सीता का जारमिक माग ; १ जोर २के नीच में पास्विक सीता की 'छद्गामी साता', े स्रीर ३ के तीच में स्रमनी चितिन साना । पा पान्पारचात्य पारियक चक्रांग । ऊ. पा भेषा के के स्था वह 'पारचास्य तत्र' होगा । १२=हम सीता का कुउ भाग पारितक पड भे रहता है अतिम् मृगेता, 19=१० स्रोर ११३ के नीच एक रेता तोची जाय तो मस्तिष्क का जिनना भाग इस विछ्ने। सितिज मागः द=कर्षं यस मीताः १=म यम यस साम नीता , १०=पायं पायचास्य मीता का । और कुछ पारचात्य त्वड मे, १३=सीताः १८=चत्राकार सीताः , १४=सीताः, १६=लघु मस्तिप्क व=ज्ञं पाष्ट्रिक वक्ताम । ज पा =ज्ञःर्रे पारवास्य वक्ताम, स पा=ज्ञध पारवास्य वक्ताम ।

## मानव-शरीर-रहस्य-म्लेट नं० ५ मस्तिष्क का बहि. पृष्ट

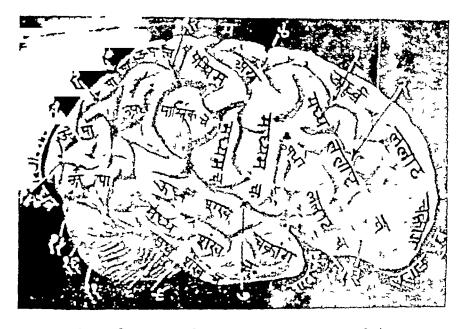

( डा० त्रि० ना० वर्मा-कृत हमारे शरीर की रचना से ) पृष्ट-सख्या ३५४

मानव-शरीर-रहस्य-सिट न० ६ सेतु क्षत्रु मस्तिन्क धौर मुपुरना शीर्षक



( डा॰ त्रि॰ ना॰ वर्मा कृत हमारे गरीर की रचना से )

पृष्ठ-सख्या ३४४

काटकर भीतर का भाग देखें तो उसका रंग श्वेत दिखाई देगा। सारा मस्तिष्क इन्हों दो प्रकार के पदार्थों का बना हुआ है। एक का रंग धूसर है, इस कारण उसको धूसर पदार्थ (Grey Matter) कहते हैं। दूसरा जिसका रंग श्वेत है, श्वेत पदार्थ (White Matter) कहताता है। धूसर पदार्थ श्वेत पदार्थ को चारों श्रोर से घेरे रहता है, इस कारण जब हम चाकू से काटकर

चित्र नं० ७७ - बृहत् मस्तिष्क को पार्श्व की श्रोर से काटकर भिन्न-भिन्न सुत्रों का मार्ग श्रीर क्रम दिखाया गया है।

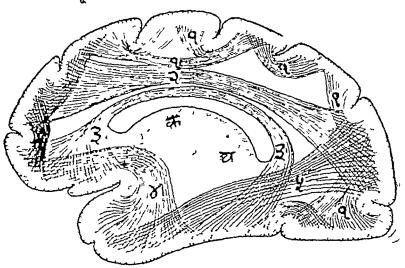

१. १—चकागों के सयोजक सूत्र । [Starr] २—कलाट श्रीर पश्चादांग को मिलानेवाले सूत्र । ३—ललाटाग श्रीर शालाग को मिलानेवाले सूत्र । ४—ललाटांग श्रीर शलाग को मिलानेवाले सूत्रों का समृह । ४—शंखांग श्रीर पश्चादांग को मिलानेवाले सूत्र । क—केलाकार विढ ।

थ--थैनेमस ।

देखते हैं तो उत्पर हमको भूरे पदार्थ का एक परत मिलता है श्रीर उसके नीचे ज्वेत पदार्थ मिलता है।

यदि हम श्रीर गहरा कारे तो हमको जहाँ-तहाँ स्वेत परार्थ के वीच में धूमर पटार्थ के हीप मिलेंगे। यह धूमर पटार्थ का समृह हवेत पटार्थ में हमी प्रकार वर्तमान है जैमे समुद्र में होप। इनको श्रापरेज़ी में Neucleus कहा जाता है। श्रयांत् नादी-महत्त के यह हाप केंद्र है। यह केंद्र रहत् मस्तिष्क के नीचे की श्रीर रहते हैं। इस प्रकार के तीन घरे-यहें मुख्य केंद्र हैं। होरे केंद्र शीर भी ह। यह स्थान व स्तय में नाडों-सेलों के समृह हैं।

मस्तिष्क में चनेक सूत्र साते हैं चौर उसी प्रकार घनेक सूत्र उससे वाहर जाते है। ये सूत्र इन केंद्रों में होते हुए निक्कते है। मस्तिष्क में जो घनेक केंद्र है, वे इन्हीं सूत्रों द्वारा एक त्यरे से सवीजित है। एक केंद्र में इन मत्रा द्वारा दूसरे केंद्र की सूचना जावा करती है। मस्तिष्क को मारी किया इन केंद्र खीर सूत्रों पर निर्भर करती है। जब हम यह मोचते हैं कि सुपुरना के समान माटी नादी इन्हीं सूत्रों को बनी हुई है और मस्तिष्क में भी इन मूत्रों की बहुत सरवा है तो इम खनुमान कर सकने हैं कि सारे सूत्रों को कितनी घष्टिक सहया होगी।

यद्यपि जब से सृष्टि घारभ हुई है तभी से मनुष्य महिनदक से काम लेता चला घाया है, कितु यह बदो हा प्राश्चर्यजनक बात मालूम होती है कि पश्चिम के प्राचीन समय के विद्वान, जिनको उस समय पूर्ण पढित माना जाता था, महितदक के कर्म से घ्रनभिज्ञ थे। घरस्तू (Aristotle) का विचार था कि मस्तिष्क का कर्म हदय के ताप की कम दूरना है। जब कभी हदय बहुत तस हो जाता है तो महितद्क उस पर ठटा जल होए देता है जिससे हृदय की श्राग्ति कुछ कम हो जाती है। ग्रोस के प्राचीन जोगों को कुछ-फुछ भासमात्र था। प्लेटो का विचार था कि "मस्तिष्क विचार-शिक्त का मंदिर" है। हसी प्रकार भिजनिक मनुष्य भिन्न-भिन्न बाते सोचते थे।

चित्र न० ७८ -- मस्तिष्क के श्रन्य सूत्रों के मार्ग का दूसरा चित्र ।



मस्तिष्क श्रीर नाडियों के कर्म का ठीक प्रकार से उसी समय ज्ञान हुश्रा है जब से शारीरिक विज्ञान में श्राधुनिक विधियों द्वारा प्रयोग करना श्रारंभ हुश्रा है। गैलेन के समय में यह निश्चित प्रकार से मालूम किया गया था कि मस्तिष्क के कर्म दो प्रकार के हैं; एक उत्तेजनाश्चों को ग्रहण करना श्रीर दूसरा उत्तेजनाश्चों को भेजना। इसी प्रकार टो भाँति की नाड़ियाँ भी हैं, एक मस्तिष्क की चर्म श्रार शरीर के श्रागे से कुछ सृचनाएँ तो जाती हैं श्रीर दूसरी मस्तिष्क से श्रागां श्रीर चर्म की श्राजाण जाती हैं। उस समय से वरावर मस्तिष्क की शक्ति श्रीर कर्म जानने के किये श्रनेक प्रयत्न श्रीर प्रयोग होते रहे हैं श्रीर दिन-रात हो रहे हैं। उनका परिणाम यह हुशा है कि इम श्रव यह जानने जगे हैं कि मस्तिष्क, जो केवल नाड़ी-सेलों का एक समृह है वह न केवल भिन्न-भिन्न प्रकार को श्राजाएँ भेजता श्रीर स्चनाण प्रह्मा ही करता है, किनु जितनी विचार-सवधी वार्ते हैं उन सबका स्थान यही है। सारे विचार, मनुष्यत्व के गुण, भले-धुरे का ज्ञान इत्यादि मस्तिष्क ही के द्वारा होता है।

यद्यपि हम प्रयोगों द्वारा मस्तिष्क के सबध में बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त कर चुके हे, कितु मस्तिष्क की ध्यपिरिमित शक्तियों की देखते हुए यही कहना पदता है कि हमारा ज्ञान श्रमी तक समुद्र में एक वृँद के समान है। सहस्रों वज्ञानिक इस श्रग का गृद रहस्य मालूम करने का उद्योग कर रहे हैं, किंतु श्रमी तक मस्तिष्क के सब रहस्य नहीं मालूम हुए हैं।

मनुष्य के मस्तिष्क में यह एक विशेषता है कि जन्म के परचात् उसका मस्तिष्क चहुत तेज़ी से बदता है। जब यचा उत्पन्न होता है तो उसका मस्तिष्क उसके शरीर की श्रपेक्षा छोटा होता है। उसके परचात् उसकी वरावर वृद्धि होती रहती है, यहाँ तक कि मस्तिष्क जन्म के समय को श्रवस्था की श्रपेक्षा पाँच गुणा बढ़ा हो जाता है। इससे श्रिष्क नहीं बढ़ता। दूमरे पशुश्चों में ऐसा नहीं होता। बनमानुष में, जो मनुष्य से बहुत कुछ मिलता-जुज्जता है, जनमावस्था की श्रपेक्षा महित्यक केवन थोड़ा ही सा बढ़ता है। कुछ लोगों का विचार है कि जिस मनुष्य के मस्तिष्क का आकार जितना बड़ा होता है, उतनी ही उसमें बुद्धि अधिक होती है। यदि पशुष्रों का भी इस सबध में विचार किया जाय तो यह अवश्य ही उपयुक्त मालूम होता है, किंतु साधारणतया यह विचार ठीक नहीं प्रतीत होता।

पशुद्धों के मस्तिष्क चिक्रने श्रीर सपाट होते हैं। उन पर सीता श्रीर चकाग बहुत कम होते है। यदि पशुश्रों के मस्तिप्कों का अध्ययन किया जाय तो हम देखेंगे कि नीची श्रेणी के पशुश्रों की श्रवेक्षा ऊँची श्रेगी के पशुश्रों के मस्तिप्कों में चक्राग श्रीर सीता श्रधिक होते हैं। बदर, बनमानुप इत्यादि के मस्तिष्क हमारे मस्तिप्कों से बहुत कुछ मिलते जुलते हैं । छोटे बचे के मस्तिप्क में भो यह सीता श्रीर चकाग कम होते हैं, कितु ज्यों-ज्यों हमारी श्रवस्था बढ़ती है श्रीर मस्तिष्क का श्रधिक विकास होता है, त्यों-त्यों उसके सीता श्रीर चक्रागों में भी वृद्धि होती है। न केवज यही, कितु यदि हम मनुष्य की श्रसभ्य जातियों के मस्तिष्क को सभय जातियों के मस्तिष्कों से तुलना करें तो भी यही परिणाम निकलेगा । ज्यों-ज्यों विचार-शक्ति श्रीर बुद्धि की श्रधिकता होती जाती है त्यों-त्यों मस्तिष्क का भार श्रीर उस पर चकांग इत्यादि श्रधिक होते जाते हैं। कितु यह कोई ऐसा नियम नहीं है जिसको इम श्रद्ध कह सर्के । कार्ल पियर्सन श्रीर ढावटर रेमडपर्क (Karl Pearson and Dr. Raymond Pearl) ने २१०० पुरुषों के फ्रीर १०३४ स्त्रियों के मस्तिष्कों की तीला था। उनका कथन है कि ''मस्तिष्क के भार श्रीर उसकी शक्ति, वृद्धिमत्ता इत्यादि में कोई सबंध नहीं मालूम होता।" इन बोगों ने कई भिन्न-भिन्न जातियों के, स्वीडन-निवासी, वैवेरियन,

हैस्मिपन, बोही मियन श्रीर श्रॅगरेज़ जानि के मन्तिष्कों को तीला या। इस सबसे वह लोग ऊपर कहे हुए परिणाम पर पहुँचे। इन पाँचो जातियों में सबसे कम भार श्रॅगरेज़ जाति के मन्तिष्क का है। वायरन के मन्तिष्क का भार २२३ स्त्राम था, डाक्टर गम्बाटा का मन्तिष्क ५२६८ साम भारी था। डाक्टर हेल्म होल्ज़ का मन्तिष्क २२ई छटाँक था। इस प्रकार वायरन का मन्तिष्क गम्बाटा के मन्तिष्क में लगभग दुगना श्रीर हेल्म होल्ज़ के मन्तिष्क में क्योदा था, किंतु इसका यह श्रर्थ नहीं माना जा मकता कि बायरन इन श्रीर लोगों की श्रपेता युद्धि में भी इनना ही श्रीषक प्रवर था।

इन मय बातों मे यह प्रतीत होता है कि सब हम सारे पशुश्रों का विचार करते हैं, तब पशु को बुद्धि के विकाम के श्रनुमार उसके मिस्तिक का श्राकार श्रीर भार श्रीवक होता चला जाना है। यहाँ तक कि हम मनुष्य नक पहुँ चते हैं। किंतु वहाँ पहुँ चकर यह नियम श्रन हो जाता है। वहाँ बुद्धि का सर्वध मिस्तिष्क की रचना से होना है। उसका श्रातरिक रचना जितनो गृह होती है श्रीर उम पर चक्राग श्रीर मीताओं की श्रधिकता होती है, उतना ही बुद्धि का विकास भी श्रिषक होता है।

मस्तिष्क के केंद्र—मिनष्क श्रानेक प्रातों में विसक्त है।
गरीराग-विद्या श्रीर शरीर-क्रिया-विज्ञान के विद्वानों ने व्याएया
की मुगमता के विद्ये उसकी कई भागों में बॉटा है। किंतु शरीरकार्य-विज्ञान के विद्वान उसको कर्म के श्रानुमार भिन्न-भिन्न
प्रातों में विभन्न करते है। यह भन्नी प्रकार में माल्म हो चुका
है कि मस्तिष्क के भिन्न-भिन्न मार्गो द्वारा भिन्न भिन्न दिया
होती है। इस प्रकार हाथ की उठाने का काम एक न्यान मे

होता है, टाँगों की किया को करनेवाला भाग दूसरा है, हृदय का केंद्र एक स्थान पर है और फुस्फुम का दूसरे स्थान पर। हसी प्रकार समस्त मस्तिष्क भिन्न-भिन्न भागों में वँटा हुन्ना है। यह स्थान केंद्र कहे जाते हैं।

केंद्रों का अन्वेषण्—सन् १८६१ में फ़ांस के एक विद्वान् ने, जिसका नाम बोका (Broca) था, यह पता लगाया था कि भाषण्य का केंद्र वाई आरे स्थित है। जिन रोगियों में किसी रोग से भाषण्-शक्ति का नाश हो गया था और उनकी मृत्यु हो गई उनमें, मृतक-परीक्षा पर, वाई आरे एक विशेष स्थान में, जिसको अब भाषण्-केंद्र कहते हैं, जमा हुआ रक्त मिला। जिससे विदित होता था कि रोग में, उस स्थान में, रक्त-प्रवाह हुआ था जिसके कारण् वहाँ के सेलों को हानि पहुँ ची और इस कारण् उनकी शक्ति का नाश हो गया। इससे डाक्टर बोका ने यह विचारा कि यही भाषण्-केंद्र का स्थान है: तीन साल के पश्चात एक दूसरे प्रयोगकर्ता ने डाक्टर बोका के परिणामों का समर्थन किया। उसने मालुम किया कि जिन रोगियों की भाषण्-शक्ति का नाश होता है उनमें सदा बाई आर एक विशेष स्थान पर सेलों की क्षति के जच्चण दिखाई देते हैं।

इसके परचात दूसरे लोगों ने यह विचारा कि सभव है कि मिन्न-भिन्न स्थानों के लिये मस्तिष्क में भिन्न-भिन्न केंद्र हों। इस धात का श्रन्वेपण करने के लिये नाना प्रकार के प्रयोग श्रारंभ हुए। इनके द्वारा मालूम हुश्रा कि मस्तिष्क में दो प्रकार के मुख्य प्रांत हैं। एक सचालक, जो शरीर में नाना प्रकार की गतियाँ उत्पन्न करते हैं श्रीर दूसरे सावेदनिक, जो सुख-दु ख, शीत, घाम, ताप, स्वाद इत्यादि का श्रनुभव करते हैं। इस प्रकार यदि सचालक

स्थान का नाश कर दिया जाय तो जिम खंग में उम स्थान का सबध था उसकी गति जाती रहेगी। किंतु यदि विधुत्-धारा द्वारा उस केंद्र को उत्तेजित किया जाय तो श्रग की गति बद जायगी। इन दोनों साधनों में सन्तिष्क के प्रातों का कर्म माल्म किया जा सकता है। यदि मस्तिष्क के किसी भाग पर विद्युन-धारा लगाएँ तो तुरत ही उससे सबध रखनेवाला श्रग ज़ोर से किया करने लगेगा। यदि मस्तिष्क के उस प्रात का सबध श्रम्रबाहु में ई तो वाहु के श्रम भाग गी पेशी तुरत मकोच श्रीर विस्तार करने लगेंगी। किंतु यदि मस्तिष्क का यह भाग काट डाला जाय तो वाहु कर्म करना छोड देगी। उमका पक्षाधात हो जायगा।

चित्र न० ७१ - बृहत् मस्तिप्य का केंद्र।

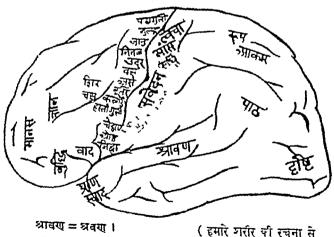

सवेदन = सावेदनिक ज्ञान ।

चेहरा = मुख ।

इस प्रकार प्रयोगों द्वारा यह मालूम किया जा चुका है कि श्रयबाहु, बाहु, बक्षोटर, जघा, जानु, टख़ना, पाद इत्यादि भिन्न-भिन्न श्रगों के लिये भिन्न-भिन्न सेन विशेष स्थानों में नियत है। हृदय का केंद्र, फुस्फुम का केंद्र, श्रत्रियों का केंद्र इत्यादि श्रनेक कियाओं के केंद्र भिन्न-भिन्न स्थानों में स्थित हैं। इनकी स्थित का भी ठीक प्रकार पता लग चुका है। पलक चलानेवाला केंद्र, जिह्ना का फेंद्र, स्वर-यंत्र का फेंट्र, मुत्र-त्याग का फेंद्र, इत्याटि श्रनेक फेंद्र हैं, जिनके ऊपर ये क्रियाएँ निर्भर हैं। उनके नाश हो जाने से क्रिया नहीं होती। इसके 'प्रतिरिक्ष यह भी मालुम हो चुका है कि शरीर के दाहने भाग के श्रगों को सचालन करनेवाले केंद्र बाई जोर स्थित हैं और वाई जोर को सवालन करनेवाले केंद्र दाहनी भीर स्थित हैं। जो भ्राग केवल एक हो हैं, उनके केंद्र मस्तिप्क में कहीं एक स्थान पर वर्तमान हैं। मस्तिष्क का वह भाग जो देखता है पीछे की श्रोर स्थित है। इसी प्रकार श्रवण स्थान श्रीर घाण स्थान भी पीछे की ही श्रीर स्थित हैं। यह सावेदनिक स्थान हैं।

यद्यपि इस प्रकार के अनेक स्थानों का पता लग चुका है, तो भी मस्तिष्क का अधिक भाग ऐसा है जिसके कर्म का कुछ पता नहीं लगा है। उनकी उत्ते जनाओं से कुछ फल नहीं निकलता। यह स्मरण रखना चाहिए कि इस प्रकार के प्रयोगों में अनेक कठिनाइयाँ पड़ती हैं। मान लिया जाय कि यदि किसी स्थान की उत्ते जना से दया का भाव उत्पन्न होता है तो प्रयोग के समय उस भाव का कोई ऐसा प्रत्यच स्वरूप न दिखाई देगा, जिसका हम अनुभव कर सके। इसी प्रकार जो भी ऐसी वार्ते हैं, जिनका अस्तित्व केवल विचार ही में है उनका हमको कोई भी प्रमाण नहीं मिल सहता, क्यांकि जिम पशु और व्यक्ति पर प्रयोग किया जा रहा है, वह प्रचेतनावस्था में है। सभव है कि मस्तिष्क के जिन मागों की उन्ते जना से कोई फल नहीं निक्तता, वह सब एमें ही उन्न कमी के क्षेत्र हो।

मस्तिष्क की मबमे श्रिषक श्रद्भुत शिष्ट स्मरण-शिष्ट है। जी कुछ हम देखते हैं, मुनते हैं, उन सब बातों को स्मृति मस्तिष्क में समृहीत हो जाता है जो उस बस्तु को फिर देखने श्रीर मुनने पर फिर जागृत हो उटतो है। हम किया में बस्तुत बहुत में केंद्र काम करते हैं।

यद्यपि यह माल्म किया जा चुका है कि मस्ति क में श्रनेक केंद्र है श्रीर एक किया के लिये एक ही फेंद्र है, किंतु वास्तव में ऐसा कोई कर्म नहीं होना जिममें केवल एक ही केंद्र काम करता हो। प्राचीन गारोरिक ग्रास्त्रज्ञ कहते थे कि 'सारा मस्तिष्क काम करना है।' एक प्रकार से यह बिलकुल ठीक है। हमारे सामने न्याने के लिये एक भोजन पटार्थ प्राता है। मान लिया जाय कि मोजन पदार्थ नार्गा है। नार्गी केवल मुनने ही से हमकी कई प्रकार के जान हो जाते हैं। उसके रंग का जान, उसके गंध का जान, उमकी रचना का ज्ञान कि उस पर छिलका है और छिलके के मीतर फाँके हं, उसमें रम है और वीज है, हमकी छिलका डतारकर खाना है इस्यादि प्रनेक ज्ञान एक ही माथ होते हैं। इन सवमें घनेक केंत्र काम करते हैं। यदि हम कोई रोल रोखते हैं तो भी नाना प्रकार के जानों का उदय होता है , किस प्रकार से खेला खेला जाता है, कितने मनुष्यों के साथ गेला जाना है, किम प्रकार हार जीत होती है, हमको जीतना चाहिए, इन्यादि फ्रनेकॉ भावनार्षे एक साथ उत्पन्न होती है । हमारा प्रत्येह कार्य एक

लंयुक्त कार्य होता है जो कई भिन्न भिन्न कर्मो का फल होता है। इस प्रकार यह कहना कि समस्त मस्तिष्क काम करता है श्रमुचित नहीं है।

युहत् मस्तिष्क भावनाश्रों श्रीर संचालन का स्थान कहा जा सकता है। सुख-दु ख इत्यादि के भाव बृहत् मस्तिष्क में उत्पन्न होते हैं श्रीर श्रंगों का सचालन भी यहीं से होता है। किंतु बहुत से कमों के छोटे-छोटे केंद्र सुपुरना खीर मस्तिष्क के खन्य मार्गों में भी स्थित होते हैं जिससे यदि बृहत् मस्तिष्क का बदा केंद्र नष्ट हो जाय तो दूसरे फेंद्र काम चला सकते हैं। यदि एक मछली के वृहत् मस्तिप्क के गोलाईं। को निकाल दिया जाय तो भी वह अपने वहुत से साधारण कर्म करती रहती है। इसके शरीर को सचालन करनेवाली उत्ते जनाएँ उसकी श्राँखों श्रीर कानों के द्वारा श्राती हैं। इन श्रंगो के केंद्र इस जतु में बृहत् मस्तिष्क में स्थित नहीं होते। इस कारण इस भाग का नाश करने से उनके केंद्रों का भी नाश नहीं होता। बृहत् मस्तिष्क न रहने पर भी वह अपने भोज्य-पदार्थों को देख सकती है श्रीर उसे निगल सकती है। उसकी तैरने की शक्ति का भी कुछ हास नहीं होता। एक मेंडक, जिसका बहुत मस्तिपक निकाल दिया गया है, उछलकर कीहें पकड़ सकता है ग्रीर दूसरे साधारण काम कर सकता है। शार्क (Shark) नाम की मछली में यदि उसका बृहत् मस्तिष्क निकाल दिया जाता है, तो उसका परिणाम इससे भिन्न होता है। शार्क चिलकुल वेकाम हो जाती है, उससे हिला भी नहीं जाता श्रीर न वह श्रपने भोज्य को ही पकड़ने में समर्थ होता है। इसका कारण यह है कि इस मछली में घार्णे दियाँ विशेष होती है। उनके द्वारा यह सब श्रनुभव करती हैं। यदि मस्तिष्क का वह भाग

जिनका बार्याणकि से सर्वध है मन्तिष्क से काट दिया जाय तो भी वही परियाम होगा जो सारे अस्तिष्क काटकर निकाल देने से होता है।

यदि एक पक्षों का बृहत् मस्तिष्क निकाल दिया जाय नी वह विज्ञ कुल चुरचाप विना हिले दुले एक ही स्थान पर, जहाँ दसे वटा दिया जाय, बटा रहेगा, मानो सो रहा है। श्रार जब तक उसे हेहा न जायगा वह उसी दशा में बैटा रहेगा। यदि उसे वायु में छोड दिया जाय नो श्रपनी दृष्टि की सहायता से वह बराबर उदता चला जायगा श्रीर श्रत को किसी बृक्ष की शाखा पर जा बैटेगा। किन वह स्वय श्रपने-श्राप कुछ कम न करेगा।

स्तनधारी पशुश्रों में ऐया प्रयोग करने से बहुत हानिकारक फल निकलते हैं। पहले तो उनमें रफ्र-प्रवाह हतना श्रधिक होता है कि उनकी मृत्यु हो जाती है। तिरु पर मी जो जीवित रहते हं उनकी दशा मेंडक की ऐसी हो जाता है। वह बहुत से कर्म कर सकते हैं, किनु वह मय परावतित कियाग होती हैं श्रयीन् मुपुम्ना के द्वारा हो जाती हैं। स्वय पशु की श्रपनी इच्छा से कर्म करने की शिष्ट जाती रहती हैं। स्मरण-शिक्क, भावनाएँ श्रीर श्रम्य उच कर्मों की शिक्क विलक्त नष्ट हो जाती है।

इस प्रकार हम जितने उँचे श्रेणो के पशुश्रों पर यह प्रयोग करते हैं. उतनी हो उनको श्राधिक हानि होती है। नीचे की श्रेणी के जतुर्भों को हननो हानि नहीं होती। उच श्रेणी के पशुश्रों में वह सारे गुण नए हो जाते हैं जो उनको नीचे की श्रेणी के पशुश्रों से मिन्न करते हैं। मनुष्य में यह प्रयोग श्रसमव है।

मस्तिष्क के सब भागों का कार्य धामी तक नहीं पालूम हो सका है। मस्तिष्क का सबसे प्रागे का माग, जो जलाट ध्रस्थि के पीछे रहता है, उसके कर्म का पता नहीं लग सका है। किंतु लोगों का यह विचार है कि यह भाग बुद्धिमत्ता का स्थान है। जो मनुष्य बहुत बुद्धिमान् श्रीर चतुर होते हैं, उनमें यह भाग विस्तृत पाया जाता है, किंतु इसका कोई प्रमाण नहीं है। यह केवल श्रमुमान की बातें हैं।

समव है कि महितप्क का कुछ भाग ऐसा हो जिसकी हमको श्रावश्यकता नहीं है। श्रथवा उसमें कुछ ऐसे गुर्णों का निवास हो जो श्रभी तक मनुष्य में उत्पन्न ही नहीं हुए हैं। कई ऐसी घटनाएँ हो चुकी हैं जहाँ मनुष्यों के मस्तिष्क के भाग कपाल से निकल गए हैं, कितु उन पर उसका कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा है। डाक्टर वैहले ( Baddeley ) ने एक ऐसे लड़के का वर्णन किया है जिसके सिर पर चोट जगने से उसका सिर फट गया श्रीर फटे हुए सिर में से मस्तिप्र का कुछ भाग बाहर निकल गया। उस लड़के को उस समय तो चौट से कप्ट हुन्ना, किंतु वह फिर विलकुल ठीक हो गया श्रीर उसकी विचार-शक्ति भी वैसी ही रहो जैसी पूर्व में थी। घेंट प्रात के एक मनुष्य के कपाल से एक प्राधात के कारण लिर फटकर 'दी चम्मच भर' मस्तिष्क बाहर निकल गया । इसके परचात् वह पहले की श्रपेक्षा कहीं श्रधिक बुद्धिमान् हो गया । दूसरे डाक्टरों का भी, जो युद्ध के श्रस्पताल में काम करते थे श्रीर जिनको बहुत बार ऐसे योद्धार्श्रों की चिकित्सा करनी पड़ी थी जिनके कपाल से गोली इत्यादि से मस्तिप्क बाहर निकल आया था, ऐसा ही अनुभव है।

लघु मस्तिष्क का कर्म-वृहत् मस्तिष्क के नीचे लघु मस्तिष्क होता है। इसका कर्म भी बहुत समय तक नहीं मालूम था। वृहत् मस्तिष्क की भौति लघु मस्तिष्क के संवध में भी

जोगों के श्रद्धत विचार थे। एक वहुत पुराना विचार यह था कि यह जा किसी प्रकार उत्पादन के साथ सबध रखता है। कुछ लोगों का विचार था कि जीवन के जो श्रावश्यक कार्य हैं, वे इस श्रग पर निर्भर करते हैं। तीपरा मत यह था कि हमारी अनुभव की शक्ति चयु मस्तिष्क पर निर्भर करती है। सुख, दु ख, कष्ट, शीत इत्यादि के अनुभव का स्थान यह खँग है।

इस श्रग का ठीक ठीक कार्य मालूम करनेवाला फ्लाटरेंस (Flourens) नामक वैज्ञानिक था, जिसने सवसे पूर्व यह वसाया कि तायु मस्तिष्क का मुख्य कर्ष हमारी गिस को ठीक रखना है। कोई-कोई रोग ऐसा होता है, जिसमें पाँव लड़खड़ाने लगते हैं। हार्थों से भी वस्तु ठीक प्रकार से नहीं पकड़ी जाती है। ऐसा तभी होता है, जब लघु मस्तिष्क प्रपने कर्म को ठीक प्रकार से नहीं कर सकता । भिन्न-भिन्न पेशियों से उचित समय पर उस प्रकार फाम करवाना जिमसे हमारी गति ठोक होती चली जाय छीर किमी प्रकार हमारा प्राधार न जाता रहे। यह लघु मस्तिएक का छार्य है।

जैसा सारे मस्ति क में प्रवय है वैसा ही यहाँ भी है , एक वड़ा भस्य रुंड होता है श्रीर उसके नीचे गीया केंड होते हैं। मुख्य केंद्र श्रपनी किया से गौण केंद्रों को कर्मरत कर देता है। एक वार सारी मशीन की वह चला देता है, जिससे नीचे के केंद्र सव काम करने चगते हैं। इसके पश्चात् मुख्य केंड चुप हो वैठता है, किंतु छोटे केंद्र काम किए जाते हैं । मुख्य केंद्र के किया आरम करने के परचात् यह काम गौगा केंद्रों का है कि वह देखें कि किस समय पर श्रीर किस क्रम से कीन पेशी काम करती है। जिस प्रकार बड़ा श्रक्षसर छोटे श्रक्षसरों को एक काम करने के लिये कह देता है।

उसके परचात् यह काम छोटे अफ़सरों का होता है कि वह किस प्रकार से किस किस व्यक्ति के द्वारा कौन-कौन काम करवाएँ, जिससे बड़े अफ़सर की आज्ञानुसार काम हो जाय। मस्तिष्क में भी ठीक यही प्रबंध है। बड़े केंद्रों के साथ अनेक छोटे केंद्र होते हैं जो मुख्य केंद्र को सहायता देते हैं। इस जघु मस्तिष्क के साथ भी पिंड और सुपुग्ना इत्यादि में ऐसे केंद्र हैं जो उसके साथ शरीर को गति के समय ठीक रखने में बहुत सहायक होते हैं।

वधु मस्तिष्क को श्रपना काम करने में चर्म, नेन्न, पेशो, सिध श्रीर विशेषतया कर्ण के श्रातिरिक भाग से बहुत सहायता मिलती है। इन स्थानों से मत्येक समय वधु मस्तिरक को सूचनाएँ जाती रहती हैं जो उसको शरीर की मत्येक गित का ज्ञान करा देती हैं। इस ज्ञान के श्रनुसार वह उचित मासपेशियों को कार्य करने की श्राजा देता है।

कर्ण की बनावट बड़ी ही विचित्र है। उसके श्रातरिक भाग में तीन निल्काएँ होती हैं जो श्रद्ध चक्र के समान होती हैं। इनके भोतर एक प्रकार का तरल होता है, जिसमें कुछ कर्ण रहते हैं। ये तीनों निलकाएँ एक श्रोर श्रापस में जुड़ी रहती हैं। इनसे नाड़ी के कुछ सृत्र मस्तिष्क को जाते हैं जो वहाँ तक सूचना पहुँ चाते हैं। इन तीनों निलकाश्रों का इस प्रकार प्रवध है कि प्रत्येक प्रकार की गति का सीधा रहना, टेढ़ा हो जाना, उलटा हो जाना, इत्यादि भिन्न-भिन्न स्थितियों का वह पूर्णतया श्रनुभव कर सकती है। स्थिति के श्रनुसार निलका के भीतर कर्णों की स्थिति में भी परिवर्तन हो जाता है। बस, वह कण उस नाड़ी को, जिसके सूत्र वहाँ फैले हुण हैं, उत्ते जित कर देते हैं श्रीर तुरंत सूचना नाड़ी-मडल को पहुँ च जाती है। बधु मस्तिष्क के पास जय यह सृचना पहुँ चती है तो वह तुरत ही उसके अनुसार दूमरें पेशियों को आजा ऐता है, जिमसे वे सब मिसकर गरीर को हम भाँति रखते हैं कि उसकी कोई हानि नहीं पहुँ चने पातो। इस प्रकार लघु मस्तिष्क को गरीर की स्थिति ठीक रखने और पेशियों की क्यांठित करने में क्या के ध्रतमीग से बहुत महायता मिलती है। ये निक्काएँ मुरयतया हसी कार्य के जिये बनाई गई मालूम होती हैं। इनकी रचना का विशेष वर्णन प्रागे चल-कर किया जायगा।

नेत्रां द्वारा भी खघु मस्तिष्क को वहुत सहायता मिसतो है। एक मानसिक रोग जिमका नाम Locomotor Ataxy है टममें रोगी की यह दशा होती है कि यदि वह नेत्र वद बरके चत्र का टचोंग करता है तो उसके पाँव लड़खड़ा जाते हैं और वह गिर पड़ता है। यह रोग की श्रवस्था पर निर्भर करता है कि वह कितना चल सकता है। नेत्र वंद कर मीधा चलना साधारण स्वन्य मतुष्य को भी किटन होता है। कुछ पश्रश्नों के नेतों को निकाल देने से वह चलने में विलक्ष्त ही श्रममर्थ हो जाते हैं। उनका सिर यूमने द्याता है श्रीर वह भी चक्कर खाने लगते हैं।

इमी प्रकार स्पर्श छौर गिंत का ज्ञान भी लयु मिस्तिष्क की महायता देता है। जय हम पृथ्वी पर चलते हैं तो हमारे पाँच पृथ्वी को स्पर्श करते हैं छौर उनसे हमारे नाड़ी-मडल को इस बात का ज्ञान होता रहता है कि हम उचित स्थान पर चल रहे हैं या नहीं। यदि हमारे पाँच के नीचे एकडम नरम पृथ्वी या कीचड छा जाय तो यदि हम उसकी छोर नहीं भी देख रहे हैं तो भी हम तुर तही समबकर चलने लगेंगे। किंतु प्रयोगों से यह मालूम हुआ है कि इस सबध में अधियाँ से जो मस्तिष्क को सूचनाएँ

### मानव-शरीर रहस्य-स्ट न० ७

### सेतु, सुपुम्ना शोर्पक सामने से

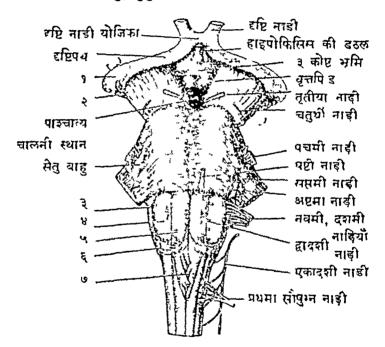

### ( हमारे शारीर की रचना से )

१,२- टो उभार जो दृष्टिपथ से सबब रखते हैं, ३,४-गुली पिंड; ४-सूची पिंड; ६-उपरितन सतोरण नाड़ी-सूत्र, ७-नाड़ी-सूत्र एक श्रोर से दूसरी श्रोर जा रहे हैं।

जाती रहती हैं, वह चर्म श्रार त्वचा की सूचनाश्रों से श्रधिक महत्व की हैं। जब हम चलते हैं तो हमें ज्ञान रहता है कि हमारी पेशियाँ श्रीर संधियाँ क्या कार्य कर रही हैं। यह ज्ञान श्रंत में ऐसा हों जाता है कि उपकी श्रोर हम तिनक भी ध्यान नहीं देतें श्रीर वह किया स्वय होती रहती है। यदि हम तिनक भी उमको विचार तो हम प्रत्येक गति में पेशियों की श्रीर सिधयों की किया का श्रनुभव कर सकते हैं। हम चाहे उसकी श्रोर ध्यान टें या न हें, कितु उस गति में किया करनेवाली पेशियों से सदा उत्ते जनाएं मस्तिष्क को जाती रहती हैं जो वताती हैं कि हम किस स्थान में किस प्रकार स्थित हैं।

वधु मस्तिष्क की क्रिया की मालूम करने के विषे भी उन दोनों विधियों का प्रयोग किया जाता है, जिनके द्वारा बृहत् मस्तिष्क का कर्म मालूम किया गथा था, श्रायात् एक उत्तेजना श्रीर दूसरे उस श्रग का विनाश। यदि किसी पक्षी में यह भाग नष्ट कर दिया जाता है तो उसकी उहकर किसी स्थान में पहुँचने की शिक्ष जाती रहती है। यदि उसकी वायु में छोड दिया जाय तो वह सीधा नहीं उड सकता, उसकी गति वहुत ही कमहीन होगी श्रीर वह शीध ही पृथ्वी पर गिर पहुँगा।

यदि यह भाग किसी पशु के शरीर से भिन्न कर दिया जाय तो उसकी पेशियों में निर्वत्तता श्रा जायगी, उसकी चाल ठोक न रहेगी, वह लड़खड़ाता हुश्रा एक शराव पिए हुण व्यक्ति की भाँति चलेगा।

यदि किसी पत्ती में उसके श्रंतस्थकर्ण की नितकाएँ, जिनका पहत्ते वर्णन किया जा चुका है, नष्ट कर दी जायँ तो उसका प्रभाव लघु मस्तिष्क के नाश करने से कम न होगा। एक कब्तुतर पर ऐसा प्रयोग किया गया था। उसका सिर सदा वक्ष से लगा रहता था। सिर के उपर का भाग मदा नीचे की श्रोर रहता था। दाहना नेत्र सदा वार्ड श्रोर देखता था श्रीर वार्यों नेत्र दाहनो श्रोर को। उसका सिर मदा हथर से उधर श्रीर उधर से हथर को हिला करता था। प्रत्येक समय उसके शरीर में कुछ न कुछ निरर्थक गित हुश्रा करती थी। वह क्षृतर न वेठ सकता था, न एक समान कुछ समय के लिये खडा हो सकता था, न वह चुपचाप पदा ही रह सकता था। कभो वह वायु में उपर उदने का उद्योग करता, किर नोचे गिर पहता। वह बदे ज़ीर से कलावाज़ो खाता, जिससे फिर पृथ्वी पर श्राकर गिर जाता। हो चार दिन के परचात् उसकी यह उनमत्त दशा कुछ कम हुई। द्री सप्ताह के परचात् वह किर सोधा खड़ा होना सीख गया। यदि उसकी श्रांख उक दी जाती तो किर वही पुराने कक्षण प्रकट हो जाते थे।

इससे यह स्तष्ट है कि कर्ण की ये निलकाएँ केसे महत्त्व की वस्तु हैं। यदि हम श्राँत मूंद कर भी चलें या हमको ले जाया लाय तो यह हमको बता देती है कि हम किस श्रोर को ले जाय जा रहे हैं। यदि हमको श्रचानक दूपरी श्रोर घुमा दिया जाय तो भी इनकी पहायता से तुरत हो मालूम हो जायगा। हम उस गित को भी श्रनुभव करते हैं, जिससे हम छिपाण जा रहे हैं। यह उन निलकाओं के भीतर तरल श्रीर कर्णों का प्रभाव है कि हमको इन सब बातों का जान इतनी जलदी हो जाता है। जान करानेवाले मुख्य यत्र निलपों हैं जो इन सूचनाश्रों को मिस्तदक तक हो जाती हैं।

सुपुम्ना का कार्य-सुपुम्ना मस्तिष्क से शरीर के पातों को ३७२

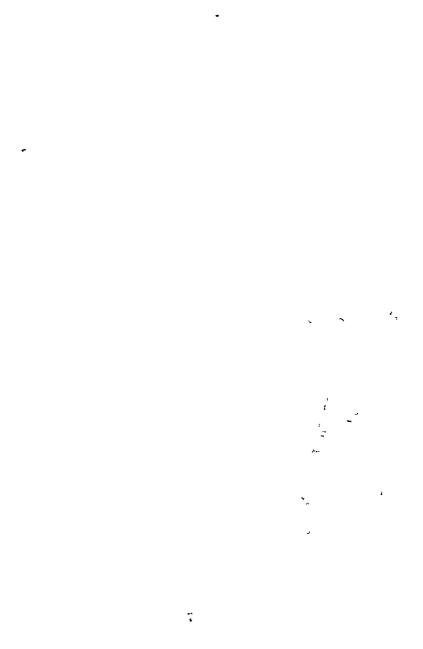

# मान्य जगार्-१हर्य-म्रिट न० = मृत्यमा क सिन्न निल दिलाओं के चित्र

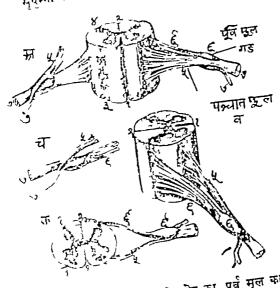

य साहत री नार म नाहिती थ्रीर का पूर्व मूल काट दिया , m 7 1 ग्र- मामा रा गा क - उपरी - इय । च-नाड़ी मुल आर गड। व-पाञ्च का दृश्य। १-पूर्वं परिखा। २ - पोश्चात्य परिखा। ३-- पूर्व-पार्श्व-परिखा । ४—पोश्चात्य पार्स्व-परिखा । ४ – नाड़ी का पूर्व मृत । ६— ,, प्राज्वात्य मृत । ७-मित्रित नादी की ७'-- ,, ,, पाइचेात्य ,, ।

पृष्ट-सख्या ३

नाडी-स्त्रों के जाने का रास्ता है। मस्तिष्क से सहसों नाड़ी-सूत्र शरीर के भिन्न-भिन्न श्रगों में जाते हैं, जिनके द्वारा उन श्रगों की किया होती हैं। इसी प्रकार श्रगों से श्रीर चर्म से मस्तिष्क को बहुत से सूत्र जाते हैं। इन सब सूत्रों को जाने के जिये केवल एक हो मार्ग है, जिसके द्वारा वे जा सकते हैं, वह सुपुम्ना है।

श्रतएव सुपुरना को नाड़ी-सूत्रों का एक वडल कहना चाहिए। नाना भाँति के नाना नाड़ी-सूत्रों के सीत्रिक ततु हारा श्रापस में संगठित हो जाने से यह सुपुरना बन जाती है, सूत्रों का काम उन्ते जना का ते जाना है। श्रतण्य सुपुरना का कर्म सज्ञासवहन कहना चाहिए।

सुपुरना में तीन प्रकार के सूत्र होते हैं। एक सयोजक सूत्र जो सुपुरना के भिन्न-भिन्न भागों को आपस में सयुक्त करता है। दूसरे सचालक सूत्र जो मस्तिष्क से सुपुरना में आते हैं और अंत में पूर्व-मूल द्वारा नाड़ी में चले जाते हैं। तीसरे सावेदनिक सूत्र जो अगों और चर्न से आकर पारचात्य मूल द्वारा सुपुरना के भीतर होते हुए मस्तिष्क की जाते हैं। इन सूत्रों के अतिरिक्त सुपुरना में धूसर पदार्थ होता है।

वह सूत्र जो सावेदनिक होते हैं श्रीर सूचनार्शों को मस्तिष्क तक ले जाते हैं, वह सुपुम्ना के एक विशेष स्थान पर एक श्रीर से दूसरी श्रीर को जाते हैं। इसी कारण दोनों श्रीर के मस्तिष्क के गोलाई श्रापस में मिले रहते हैं। सुख, दुःख, शीतोष्ण इस्यादि की सूचना दोनों श्रीर एक समान पहुँ चती रहती है। इन भिन्न-भिन्न सुत्रों की किया मालूम करना वहा कठिन हो जाता है, क्यों कि भिन्न-भिन्न सूत्रों का भिन्न कार्य है। तो भी प्रयोगों द्वारा वैज्ञानिकों ने इनका पता जगाया है श्रीर श्रव यह बताया जा सकता है कि कीन सूत्र



तित्र नं ० ८०--- नाही-सूत्र जैसा दर्शक-यत्र द्वारा दीखता है।

र द

समृह होती हैं । इनके ऊपर एक श्रावरण रहता है । इसके भीतर एक श्रीर श्रावरण रहता है जो रवेत रग का होता है। इसको मेदस-पिधान कहते हैं । इसके भीतर नाढ़ी का मुरय भाग रहता है जो उत्तेजनाश्रों को एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाता है। इसको श्रक्ष कहते हैं । मेदस-पिधान नाढ़ों के एक श्रीर से दूसरे श्रीर तक जगातार नहीं रहता । स्थान-स्थान पर वह श्रनुपिश्यत होता है । श्रच श्र्वेत श्रीर पारदर्शी होता है । दूसरे प्रकार की नाड़ियों में यह मेदस-पिधान विजक्ष को नहीं होता।

चित्र न॰ ८१ — नाड़ी-सृत्र की वटाकर दिखाया गया है। मेदस-पिधान श्रक्ष पर सर्वत्र नहीं है।

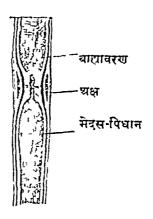

संचालक श्रीर सावेट निक नाड़ियाँ—ये नाड़ियाँ कई प्रधार की होती हैं। एक ऐसी होती हैं जो उसेजनाश्रों को चर्म से

. ३७६

मानव शर्गर-रहस्य-हिट न० ६ नाड़ी का चौडाई की श्रोर से परिच्छेद

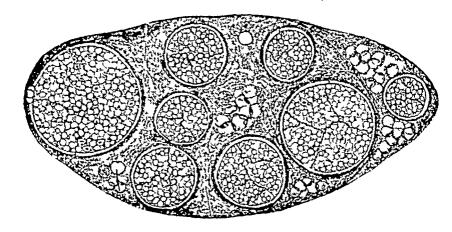

चित्र से स्पष्ट हैं कि एक नाड़ी में वहुत से नाड़ी-सूत्रों के बंडल रहते हैं, जिनके जपर एक श्रावरण रहता है। प्रत्येक सूत्र भी एक पतले श्रावरण के द्वारा दूसरे सूत्रों से भिन्न रहना है।

पृष्ठ-सम्ब्या ३७६



मस्तिष्क को ले जातो हैं। इनको सांचेट निक कहते हैं। इनका नाम कई वार पहले था चुका है। दूसरी नाहियाँ उसे जना को मस्तिष्क से थ्रंगों थीर चर्म को जातो हैं। यह संचालक कहलाती हैं, क्यों कि पेशियों की गति इन्हीं के द्वारा होती है। श्रिषकतर नाहियाँ मिश्रित होती हैं जिनमें सांवेदनिक थ्रीर सचालक दोनों प्रकार के सूत्र रहते हैं। यह प्रथम ही बताया जा चुका है कि जव सुपुम्ना से नाहियाँ निकलतो है तो वहाँ उनके दो मूल होते हैं पूर्व मूल थ्रोर परचात मूल। इन दोनों मूलों में भिन्न-भिन्न प्रकार के सूत्र होते हैं। पूर्व मूल से केवल मचालक सूत्र थ्राते हैं थ्रीर पश्चात मृल द्वारा सावेदिनिक सूत्र सुपुम्ना के भीतर जाते हैं। इन सूत्रों पर, जहाँ वह सुपुम्ना के भीतर प्रवेश करते हैं, एक सेल गृह होता है जहाँ कुछ सेल एकत्रित रहते हैं। इस सेल-गृह थ्रीर नाही में थोड़ा सा श्रतर होता है।

इस प्रकार जहाँ संचालक पूत्र उपर से नीचे को श्राते हैं वहाँ सावेदनिक सूत्र नीचे से उपर की श्रोर जाते हैं। जिस प्रकार प्रत्येक टेलीग्राफ़ का तार किसी डाकख़ाने को जाता है, इसी प्रकार प्रत्येक नाड़ी श्रीर उसके सूत्रों का सेजों से सबध रहता है। यदि यह सबध विच्छिल हो जाता है तो नाड़ी के सूत्रों की मृत्यु हो जाती है। नाडो का वह भाग, जिसका श्रव भी किसी प्रकार किसी सेल से संबंध है, जीवित रहता है। सेल नाड़ी का पोपक होता है। जब तक उससे नाडी के सूत्रों का पोपण होता रहता है तब तक नाडी जीवित रहती है, किंतु ज्यों ही वह पोपण वद हो जाता है त्यों हो नाड़ी का ध्वम श्रारंभ हो जाता है।

नाड़ी का ध्वंस —ध्वस या श्रधः पतन का कम भी सचातक श्रीर सावेदनिक नाडियों में भिन्न होता है। सावेदनिक नाड़ो का ध्वम नीचे से ऊपर की घोर को होता है, वितु सचालक नादी में यह घटना ऊपर में नीचे की घोर होती है। नाडी के जिम भाग का ध्वस होता है उमके ग्रस्त के तिनक-तिनक से दुकटे हो जाते हैं। मेडस विधान छोटे-छोटे बिंदु घों के रूप में परिवर्तित हो जाता है। ग्रार वात्यावरण के के डों की सरया यद जाती है। नाई। के कटने के तीन या चार दिन के पञ्चात मृद्य-उर्गक यत्र हारा नाडी में यह परिवर्तन टेवे जा सकते हैं। सावेटनिक नाडी का कटने से ऊपर की श्रोर को ध्वस होता है, मचालक नाड़ी का ध्वस कटने के स्थान से नीचे की श्रोर को होता है।

सावेदनिक नाही के ध्वस में एक भेट होता है । सुपुन्ना के पास स्थित सेल गृह में यदि नाही नीचे कटी है तो नाही का ध्वम केवल सेल-गृह तक होगा। सेल-गृह से ऊपर का भाग टीक रहेगा । यदि नादी को सेल-गृह के ऊपर काटा गया है तो नाड़ी उस स्थान से मुपुन्ना तक नष्ट होगी । इस सवका शर्य यह है कि जिस भाग का मेल के साथ सर्वध रहेगा वह लीवित रहेगा, दूसरा भाग नष्ट हो जायगा।

यह लवी-लवी नाडो-सेलों के लवे-लंबे हाथ सममने चाहिए।
एक छोटा मा सेल, जो नेलों द्वारा विना किसी यन की सहायता
के देला भी नहीं जा सहता, इतने लंबे लवे पृत्र मेजता है जो
कई कीट श्रोर कभी कभी कई गज्ञ लवे होने हैं श्रीर एक छोटा सा
सेल इतने दूरी पर स्थित इतने लवे मृत्र का पोपण करता है।
यदि सृत्र का किसी प्रकार मैल में मबध विच्छित हो जाय या सेल
ही नष्ट हो जाय तो मारी नाड़ी का नाश हो जाता है।

यदि इस किमी नाडी को काटकर उसका कुछ भाग निकाल दें तो उससे उन पेशियों श्रीर श्रगों की, जिनमे उन नाडियों का

सबंध है, किया का हास हो जाता है। किंतु कुछ दिन के परचात् उनकी कर्मशक्ति फिर वापस जीट श्राती है श्रीर वह फिर पहले की भाँति कर्म करने जगते हैं।

स्त्रपुनरुत्पत्ति (Autoregeneration)— इसका कारण है सूत्रों की स्वपुनरुत्पत्ति—जो सूत्र नष्ट हो गए थे वे फिर से उत्पन्न हो जाते हैं और मस्तिष्क का श्रग के साथ सबध स्थापित हो जाता है। ये नए सूत्रों की सृष्टि उत्पर से नीचे की श्रोर को होती है। कटी हुई नाड़ी का जो सिरा उत्पर की श्रोर है श्रथवा यों कहिए कि मस्तिष्क के सबसे श्रधिक पास है वहाँ से नए सूत्र बनने श्रार म होते हैं श्रीर वे कटे हुए नीचे के सिरे की श्रोर जाते हैं। इस प्रकार नाडी के बीच का माग, जो काटकर निकाल दिया गया है, पूरा हो जाता है।

इस मत पर बहुत कुछ भेद रहा है श्रीर श्रव भी है। एक श्रीर के विद्वानों का कहना है कि सूत्र ऊपर से नीचे की श्रीर को बनते हैं। श्र्यात् उनकी उत्पत्ति नाड़ी के उस भाग से श्रारंभ होती है जो नाड़ी के सेव के सबसे श्राधिक समीप हैं। वहाँ से श्रारभ होकर नाड़ी-सूत्र नीचे की श्रीर जाते हैं श्रीर श्रंत में नाड़ी के प्रातस्थ भाग से मिल जाते हैं। जो सूत्र प्रथम बनते हैं वे बहुत बारीक श्रीर सूचम होते हैं। श्रागे चलकर ये सूत्र मोटे हो जाते हैं। दूसरे पत्त का कहना है कि सूत्र नीचे से ऊपर की श्रीर को उगते हैं। श्रार्थात् पहले कटी हुई नाड़ी के प्रातस्थ भाग में नए सूत्रों की सृष्टि होती है, उसके परचात् वह ऊपर की श्रीर को बढ़कर कटी हुई नाड़ी के दूसरे भाग से मिल जाते हैं।

श्राजकत श्रधिक विद्वान् प्रथम मत का समर्थन करते हैं श्रीर प्रयोगों द्वारा जो परिणाम निकलते हैं उनसे भी उसी मत की पृष्टि होती है । अ्याशासज्ञों ने देखा है कि अ्ग से नारी के प्रथम सूत्र मस्तिष्क की श्रोर में श्रा की श्रोर को उगते हें। हम प्रकार नाड़ी की ऊपर से नीचे की श्रोर को सृष्टि होती है, सिंतु इसरे मत को माननेवाले कहते हैं कि वाग्तव में वह सूत्र तो पृष्टि हो से रहते हैं, कितु उथा ज्या अूण के शरीर में वृद्धि होती है स्या-या ये मूत्र भी श्राधिक स्पष्ट हो जाते है। इनकी जवाई श्रीर मोटाइ श्रिक हो जाती है।

यद्यपि आजकल भी कुछ लोग हम मत को माननेवाले है, हिंतु श्रिधकतर विद्वान यही मानते हैं कि नाड़ी को पुनरुवित्त जपर से नीचे की श्रोर को होती है इस प्रकार कटी हुई नाड़ी का नष्ट भाग फिर से पन जाता है श्रीर नाड़ी का कर्म फिर पृर्विवत् हो जाता है।

नाड़ी के कर्म का छान्येपण—िमन-भिन नादियों का भिनभिन्न कार्य होना है। कुछ हमको ज्ञान कराती हैं, जेसे चतु, क्र्यं,
नासिका इत्यादि की नाड़ियाँ। हु ग, शोत, उप्याता का ज्ञान भी
इन्हीं के द्वारा होता है। हनको सावेदिनक कहा गया है।
सचानक वे हें जो मिनिष्क से छार्गो छौर पेशियों को उत्तेजना
ले जाती हैं। इनके छातिरिष्ट कुछ नाड़ियाँ गेसी होती हैं जिनकी
उत्तेजनाओं से छारों की किया वढ़ जाती हैं, कुछ की उत्तेजना से
किया घट जाती है। कुछ नाड़ियाँ पोषक होती हैं। यदि उनको काट
दिया जाय तो छार क्षीय होने निगा छौर छात में उसका नाश
हो जायगा। कुछ विद्युत नाड़ियाँ होती हैं। यह एक विशेष प्रकार
की मछित्यों में पाई जाती हैं। इनकी किया से शरीर से विद्युत
धारा का प्रवाह होने निगता है। जिन मछित्यों में यह नाड़ियाँ
होती हैं वे इनके हारा छपने शत्रुष्ठां से छपनी रक्षा करतो है।

नाहियों के कर्म की भिन्नता के कारण वैज्ञानिकों को उनके कर्म का अन्वेपण करना पड़ता है जिससे वह यह ज्ञान प्राप्त कर सके कि कीन सी नाही का क्या कर्म है । नाड़ी का कर्म माल्म करने के वे ही दो उपाय हैं जो मास्तिष्क के भिन्न-भिन्न भागों के कर्म को माल्म करने के जिये प्रयोग किए गए हैं; एक नाड़ी के किसी भाग को काट देना और दूसरा नाड़ी को उन्तेजित करना।

इस प्रकार यदि किसी श्रग की सचालक नाड़ी को काट दिया जाय तो वह श्रग श्रपनी क्रिया करना बंद कर देगा, उसका सचालन जाता रहेगा। उस श्रग का केंद्र चाहे जितना काम करें, किंतु श्रग बिलकुल शिथिल रहेगा। श्रव यदि इस कटी हुई नाड़ी के टस भाग को, जिसका पेशी श्रथवा श्रंग के साथ सवध है, विद्युत द्वारा उत्ते जित किया जायगा तो श्रंग श्रथवा पेशी तुरंत कर्म करने लगेगी। यदि नाड़ी के दूसरे सिरे को, जिसका मस्तिष्क से सबध है, उत्ते जित किया जायगा तो उसका कुछ भी परिणाम न निकलेगा। किंतु यदि नाड़ी सावेदनिक है तो उत्तेजना से हमको दु ल, शीत, उप्णता इत्यादि का ज्ञान होने लगेगा। यदि सावेदनिक नाड़ी के दूसरे सिरे को, जो श्रंग को जा रहा है, उत्ते - जित किया जायगा तो उससे कुछ भी न होगा।

इसी प्रकार दूसरी नाहियों को भी समसना चाहिए। यदि सचालक नाहियों का नाश कर दिया जायगा तो उन ग्रामों की, जिनके साथ उन नाहियों का संवध है, किया जाती रहेगी। प्रत्येक नाही को काटने से उसके दो भाग हो जाते हैं—एक प्रोतस्थ ग्रीर दूसरा मध्यस्थ। मध्यस्थ भाग वह है जिमका मस्तिष्क के साथ संवध रहता है श्रीर प्रातस्थ भाग वह है जो ग्राम के साथ रुयुक्त रहता है। नाही को काट देने के पश्चात् प्रांतस्थ भाग की उत्ते जना से यदि प्रग कर्म करने लग तो नाड़ी को सचालक समस्ता चाहिए श्रन्यथा वह सावेदनिक या कियो श्रन्य प्रकार की नाड़ी है। इसक विपरीत यावेदनिक नाड़ी के मध्यस्य भाग की उत्ते जना से किसी प्रकार के ज्ञान का श्रनुभव होने लगेगा, कितु उसके प्रातस्थ भाग को उत्त जित करने से कुछ भी फल न निक्तेगा।

जपर कह यार कहा जा चुका है कि नाही के द्वारा श्रगों श्रीर पेशियों में जब उसे जना पहुँ चना है तो श्रगों का किया होने लगतो है। प्रश्न यह उठता है कि यह उसेजना किया प्रकार की है । इसका स्वभाव श्रीर स्वरूप क्या है ? क्या उसे जना से कोई रासायनिक यस्तु श्रगों में पहुच जाती है जिसके कारण किया होने लगती है श्रयवा काई ऐसा मीतिक परिवर्तन होता है जिसका परिणाम वह कर्म होता है ?

उत्तेजना का स्यहण उत्तेजना के स्थरूप का श्रमी तक ठीक पता नहीं चला है। हम केवल इतना हो जानते हैं कि जब नादो को किसो प्रकार उत्तेजित किया जाता है तो वह उत्तेजना नादो के प्रमुखों में कुछ इलचल उत्पन कर देती हैं श्रीर यही हलचल नादो के श्रत तक यात्रा करती हुई पेशी श्रीर श्रग के श्रतस्थल में पहुंच जाती है। नादी के ततुश्रों में कोई विशेष सामायिक परिवर्तन नहीं होता। उसके कुछ प्रोटीन श्रवयवों का नाश श्रवस्य होता है, कितु इतना कम कि वह गणना करने पोग्य नहीं है। कई दिन तक धराबर नादों को उत्तेजित करने पर भी वैज्ञानिक लोग नादी के नाश से उत्पन हुए पदार्थों को कोई विशेष मात्रा प्राप्त नहीं कर सके। नादी के ताप में भी कोई वृद्धि नहीं पाई गई। विद्युत् परिवर्तन श्रवस्य पाया जाता

है, बिंतु उससे यह नहीं समका जा सकता कि उत्ते जना के साथ विद्युत् धारा नाड़ी के एक श्रोर से दूसरी श्रोर को जाती है। कितु इतना हम श्रवश्य कह सकते हैं कि नाड़ी श्रोर नाड़ो मंडल जिस पदार्थ के वने हुए हैं वह उत्ते जना वहुत ही शीघ ग्रहण करनेवाला है। शरीर के चर्म पर तिनक से एक भुनगे के बैठते ही उस स्थान की नाड़ो में उत्ते जना उत्पन्न हो जाती है श्रीर वह श्राणुश्रों का विश्रव मस्तिष्क तक यात्रा कर जाता है। इसी भाँति यदि पाँव के तलवे पर कोई पर या पिन धोरे से फेरी जातो है तो उससे उत्पन्न हुई उत्ते जना श्रत्यंत शीघता से मस्तिष्क तक यात्रा करती है श्रीर वहाँ जाकर संचालक नाड़ियों में कुहराम मचा देती है। यदि शरीर के समस्त रक्ष में कुचले के सत की दो रत्ती पहुँच जाती है तो शरीर के समस्त नाड़ो-मडल में घोर श्रराजकता फैल जाती है, जिससे शरीर की सारी पेशियाँ कंपनाएँ करने जाती हैं।

सव कामों को ठीक प्रकार से करने के जिये श्रीर कमों का इच्छित फल पाने के लिये श्रथवा श्रावश्यकता पहने पर विना समय नष्ट किए हुए श्रायत शीध्रता से कर्म करने के लिये यह श्रावश्यक है कि शरीर का नाड़ी-मडल उत्ते जिख के गुण से पूर्णत्या शुक्र हो । हमारे सारे कर्म इसी पर निर्भर करते हैं। इस गुण के नष्ट हो जाने पर हमारे कर्म भी श्रात्यंत शिथिल हो जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वह तिनक सी ही बात से उत्ते जित हो उठते हैं, किंतु कुछ पर श्रधिक प्रभाव नहीं होता। यदि मनुष्यों के एक समूह के श्रागे एक गोला श्रचानक छोड़ा जाय तो उनमें से कुछ ऐसे होंगे जो एकटम उछल पढ़ेंगे। दूसरों को हलका-सा धक्ता लगेगा। कुछ पर बहुत कम प्रभाव

होगा श्रीर वह उससे श्रिथिक पीहित नहीं होंगे । यह सब भिन्नताएँ नाही-महल की उत्ते जना-प्रहण करने की शिक्त की भिन्नता पर निभर करती हं । जो बहुत श्रिथिक प्रभावित होते हें उनका नाहा महल बहुत जल्ही उत्ते जना ग्रहण करता है श्रीर उसी के श्रनुमार पेशियों से कार्य करवाता है। जिन पर कुछ प्रभाव नहीं होता उनका नाही-महल शिथिल है। उसमे बारा उत्ते जना ग्रहण करने की शिक्ष नहीं है श्रीर इम कारण वह कर्म नहीं करवा सफता।

जो सनुष्य बहुत श्रिषिक श्रमावित होते हैं उनके नाड़ी मडक्त में कुछ विकार नहीं है, किंतु उसमें कर्म करने की श्रीषक श्रीर उसम शक्ति है। बहुधा ऐमे सनुष्यों में विचार-शक्ति भी श्रीषक होता है।

जो मनुष्य किसी नाहों के रोग से पोहित होते हैं या प्रन्य रोगों से दुर्वल हो जाते ह उनका स्वमाव चिहचिदा हो जाता है चौर सारे शरार के नाहा-मडल में मो दुर्वलता घा जाती है। उनका नाहा-मडल यहुत हा उत्ते जित हो जाता है। यह मस्तिष्क की उत्तम शक्ति का सूचक नहीं है, कितु जो मनुष्य उत्तम स्वास्थ्य रखते हुए भा, कोमल नाहो-मडल से सयुक्त होते हें उनमें विचार-शक्ति की खबस्य ही श्रिषक मात्रा होती है।

उत्तेजना की गति—वत्तेजनाएँ नाड़ियों द्वारा श्रत्यत शोवता से यात्रा करती हैं। किसी श्रा पर तिनक सा तिनका पहते ही तुरत मस्तिष्क को उसका ज्ञान हो जाता है। विद्युत की भाँति इसको गति होती है। नाड़ियों में उत्तेजना की गति मालूम करने के खिये वहुत से प्रयोग किए गए, किंतु उनका कुछ परियाम न निक्ता। श्रत में शोक्रेसर हेमहोच्ज ने एक सचालक नाड़ी के द्वारा गति का पता जगाया। उसने एक जतु के शरोर से एक पेशी को उसकी नाड़ी के साथ श्रताग कर लिया। इस प्रकार नाड़ी श्रीर पेशी का सबध श्रविच्छित्र रहा । इस नाड़ी के द्वारा पेशी में विद्युत्-उत्तेजनाएँ पहुँ चाई गईं। प्रथम उत्त जना देने के लिये नाड़ी का एक ऐसा स्थान चुना गया जी पेशी के बहुत ही पास था। उस स्थान पर विद्युत् का तार लगाया गया जिससे पेशी में उत्तेजना पहुँचकर उसमें संकीच होने लगा। उत्तेजना पहुँ चाने श्रीर संकोच श्रारम होने का समय लिख लिया गया। द्रसरी बार नाड़ी के विलकुल दूसरे सिरे से, जो पेशी से बहुत दरथा, उत्तेजना दी गई श्रीर पेशी के सकीच का समय फिर देखा गया । प्रथम श्रीर दूसरे सकीच के समय का श्रतर वह समय है जो उत्तेजना को नाडो के सिरे से, जहाँ पर दूसरी बार उत्ते जना दी गई थो, प्रथम उत्ते जना के स्थान तक म्राने में लगा है। इस प्रकार नादी की लवाई जिसके द्वारा उत्तेजना ने यात्रा की थी श्रीर वह समय जितने समय में यात्रा की थी दोनों माल्म हो गए। इससे सहज में गति निकाल ली गई।

इस प्रकार बहुत से जतुश्रों में श्रीर मनुष्यों में उत्तेजना की गित मालूम की गई है। प्रयोगों के श्रनुसार यह गित मेंडक में १० फ़ुट प्रति सेकड श्रीर मनुष्य में १०० से १०० फुट प्रति सेकंड पाई गई है। किसी-किसी जल-जंतु में यह गित केवल २५ इच प्रति सेकड है। किंतु उष्णाता से इस गित में हेरफेर पड़ जाता है। यदि मेंडक को १८ फेरनहीट तक गरम किया जाय तो उसमें उत्तेजना को गित बहुत बढ़ जायगी।

यह उत्तेजना सामान्य श्रवस्थाओं में केवल एक ही श्रोर की जाती है; सचालक नाहियों में श्रग की श्रोर श्रीर सावेदनिक मादियों में मस्तिष्क की श्रोर। विंतु कुछ प्रयोगों में यह देखा

हसी प्रकार श्रीर भी प्रयोग किए गए हैं। एक चूहे की पूँछ का श्रातिम भाग काटकर उसकी नाक पर इस प्रकार लगा दिया गया कि पूँछ की नौक ऊपर को रहे श्रीर जड की श्रीरवाला भाग चर्म में लगा रहे। कुछ दिन के पश्चात जब पूँछ जम गई तब उसकी बीच से उत्तेजित किया गया। किंतु उत्तेजना पूँछ के सिरे की श्रीर जाने के स्थान में उसकी जड़ की श्रीर गई।

इन सब प्रयोगों से भनी भाँति विदित होता है कि कभी-कभी उत्ते जना नाड़ी मे दोनों श्रोर को जा सकती है, कितु साधारणतया उसकी गति एक ही श्रोर को होती है।

नाड़ी-सेल—समस्त नाडो-मडज टो भागों में विभक्त किया जा सकता है। एक मध्यस्थ और दूसरा प्रांतस्थ । मध्यस्थ में यृहत् श्रीर लघु मस्तिष्क श्रीर सुपुम्ना सम्मिलित हैं श्रीर प्रातस्थ में नाड़ियाँ हैं। यह सारा मंडल नाड़ी-सेल श्रीर सुत्रों का बना हुश्रा है। सेलों को तार-घर सममना चाहिए श्रीर नाड़ियों का हियों ले जानेवाले के तार । श्रतएव मुख्य वस्तु सेल ही है। मस्तिष्क में सेलों की मात्रा बहुत श्रधिक है श्रीर हुत्र बहुत कम है। प्रातस्थ महल मुख्यत्या नाडियों श्रथवा सूत्रों का बना हुश्रा है। यह सूत्र श्रथवा नाड़ी उन सेलों से निकलती हैं जो मस्तिष्क श्रीर सुपुम्ना में स्थित हैं। यह सेल प्रातस्थ माग में भो पाए जाते हैं जहाँ वह नाडियों में छोटी-छोटो प्रथि के रूप में स्थित हैं श्रीर गंड (Ganglia) कहलाते हैं । इस प्रकार ये नाड़ियों नाड़ी-सेलों की बहुत लवी-लंबी बाहुएँ हैं जिनके द्वारा साम्राज्य के श्रीतम भाग तक उनकी पहुँ च है।

ये नाड़ी-सेल आकार में और स्वरूप में बहुत मिल है।
बृहत् मस्तिष्क के सेलों का आकार लघु मस्तिष्क के सेला से भिन्न

## मानव-शरीर-रहस्य

है आर अत्य भाग के मेल इन डोनों से भिक्त है। युद्ध सेला के चित्र न० ==--हि धुवीय नाड़ी सेला।

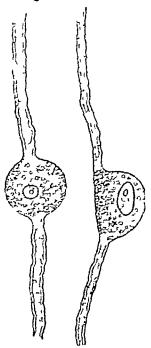

दोनों श्रोर मे सूत्र निक्छते हैं। किन्हों के शारीर मे श्रानेक सूत्र निक्छते हैं। सबसे माधारण वे मेल हैं जिनके टोनों श्रोर मे सूत्र निकछते हैं। इनको डिन्ध्रुवीय (Bipolar) कहते हैं। कमी-कमी इनके रूप में कुछ परिवर्तन होकर ऐसा प्रतीत होने जागता है मानों उनसे केवल एक ही मूत्र निकछ रहा है। किंतु हस एक सूत्र के श्रागे चलकर दो माग हो जाते है। वास्तव में

सेल से टो सूत्र निकले थे, किंतु कुछ दूर तक उन टोनों के मिल जाने से केवल एक ही सूत्र रह गया।

सबसे 'प्रधिक संख्या बहु-ध्रुवीय (Multipolar) से जों की है। सेन के को गों से शाखाएँ निकत्तती हैं। इन शाखाओं का छोटो शाखाओं में भाग होता है जिससे फिर शाखाएँ निकत्तती हैं। इस प्रकार एक वृक्ष की भाँति एक मून शाखा से अने कों शाखाएँ निकत्तती दिखाई देती हैं। प्रत्येक सेन अर्थत सूचम सूत्रों का एक समृह बना देता है। किंतु उसकी

चित्र न० ८३—बहु-ध्रुवीय नाढी-सेल ।

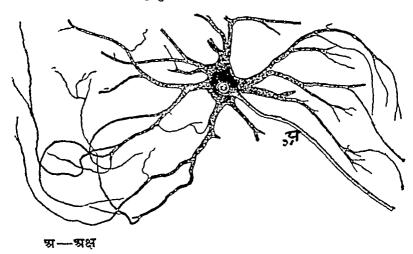

( Max Schultza )

एक शाखा ऐमो होती है जो इस भॉति ग्रंत नहीं होतो। वह सीधी बढ़ती हुई चलो जात्। है ग्रीर ग्रत में किसी नाड़ी का ग्रक्ष बनाती है। यह मुख्य शमखा भी थोड़ी बहुत पतली पतली

### मानव-शरीर-रहस्य

शाखाएँ इधर-उधर को देता चली जाती हैं। ग्रागे चलकर इस पर मेटस-पिधान चढ़ जाता है और यह एक नाड़ी का सूत्र बन जाता है। ऐवे ही बहुत से सूत्रों के मिलने से एक नाड़ी तैयार हो जातो है। कभी-कभी यह सुत्र भी श्रमेक शाखार्शों में विभक्त होकर दमरे सेल के चारों श्रोर फेज जाते हैं। नाहियों का भी धत इमी प्रकार होता है। अगों में पेशियों के धतस्थलों में धानेक सूत्रों में विभक्त होकर भादी घत हो जाती है। सेव की जो शाखा नाही वन जाती है उसे 'श्रक्षन' कहते हैं श्रीर दूसरे जालाओं को उद्र कहते है। श्रक्षन, उद्र श्रीर नाड़ी-सेस तीनों मिलकर 'नाड्याणु' कहलाते हैं।

चित्र न० मध-मनुष्य के लघु मस्तिष्क का एक पर्कि जे का सेव ( Cell of Purkinje after Szyomonowiez ).

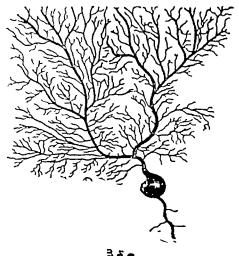

# मानव-राज्य का संचालक

बृहत् मस्तिष्क के सेवों का श्राकार मोनारों की भाँति होता है। यह बहुकोशी होते हैं। मस्तिष्क के जो सचावक प्रात हैं उनमें

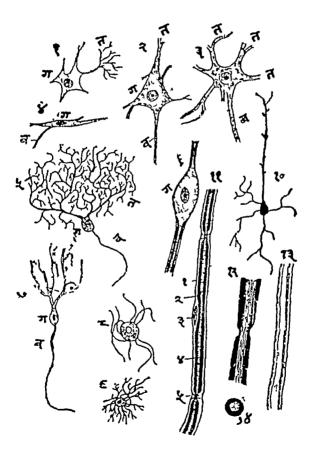

(हमारे शरीर की रचना से) ३११

#### चित्र २० ६४ का परिचय

त=नाटी-मेल का गाप्र : न=होटे-होटे स्प्र नार्डा-मेल के पास हो प्रत हो जाते हैं, द=नाटी-स्प्र हो दूर तक लाना हैं: १=स्कोटप नाटी-मेल २=प्राहार नाटी-मेल. ३=दहु-धुद नाटी-मेल १=तहीं होर नाटी-मेल ४=पुरानी न्त्रतार नार्डा-मेल. १=दि श्रुवीय नाटी-मेल; ४=मेल = प्रीर १=नाटी मेलों हो महाना देनेवाली मेलें १०=नाटी-मेल :१=नाटी-मुख (१=दातकोष, १=मेटम-पित्रात ३=दातकोष की मेल का चैतन्य बेंद्र या सींगी १=स्पृष्ठ का प्रत, ४=मिचा हुणा नारा), १२=स्पृष्ठ का प्रत प्रतेनेक स्पृत्त स्पृत्तों से दना है : १३=मेक्स-पिप्रान-विद्यान नार्टी-स्पृत्त ११=नाटी-स्पृत्र कोटाडे हे साप कहा हुणा है। चित्र न॰ ८६— लघु मस्तिष्क के वल्क की सूदम रचना ( After Santey ) मानव-राज्य का सचालक

बृहत् मस्तिष्क के चकाग की सूचम ज्वना (After Meyueis)

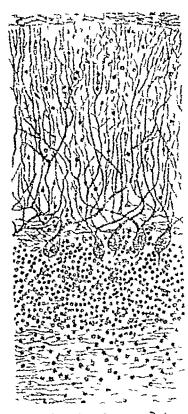

( हमारे शरीर की रचना से )

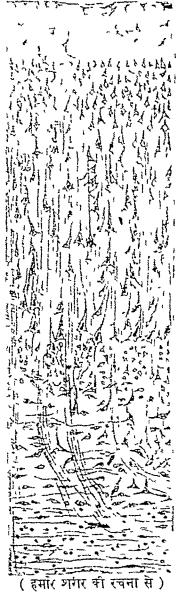

इन सेलों की विशेषकर शिवहता पाई जाती है। इन सेलां का शिवर जपर की श्रीर रहता है श्रीर इनके नीचे से श्राचन निकलता है। लघु मस्तिष्क के सेलों का ग्राकार एक सेव के समान होता है जिसके जपर से श्रानेकों ट्या निकलते टिमाई देते हैं श्रीर नीचे से श्रवन निकलता है।

सारा नाड़ी-मडल इन्हीं नाड्यागुमों का बना हुआ है जो आपस में एक सयोजक वस्तु, जिसको नाट्याश्रय (Neurogha) कहते हैं, के द्वारा मिले हुए हैं। इस प्रकार असरय नाड़ी-सेलों और उनके शाखाओं द्वारा मनुष्य का नाड़ी-मडल बना हुआ है। बहुत स्थानों में यह सेल अधिक सम्या में एकत्रित हो गए हैं और उनका सबध शरीर के किसी विशेष कमें से हैं। गत पृष्ठों में हार्टिक केंद्र, श्वास केंद्र, अथवा अन्य केंद्रों का जो उसे ख हुआ है वह इन्हीं सेलों के एक स्थान में एकत्रित हो आने से बने हैं। प्रत्येक सेल समृह अपने स्त्र-समूह द्वारा, जिसको नाड़ा कहा जाता है, कमें को पूरा करता है।

यनेक सेल जो पाम-पास स्थित होते हैं उनके दृद्र श्रापस
में उसी भाँति मिले रहते है जिस भाँति दो वृक्षों की टहनियाँ
श्रीर पिलयाँ श्रापस में मिलो रहती हैं। श्रर्थात् एक सेल के
दृद् दूमरे सेल के दृद्रों से सपुक्र नहीं हो जाते, वे केवल एक
दूसरे के सन्तिकः रहते हैं जिससे उत्तेष्ठना या स्चना एक सेल
के दृद्रों से दूमरे सेल के दृद्रों में जा सकती है। इस प्रकार प्रत्येक
नाड्याणु स्वतत्र है। प्रत्येक सेल का श्रक्ष दूसरे सेल के दृद्रों के
पास पहुँ चकर श्रानेक स्दम शाखाओं में विमाजित हो जाता है,
जो दृद्रों के साथ मिल जाती हैं। ऐसे स्थानों को जहाँ एक सेल के
श्रक्षन श्रीर दूसरे सेलों के दृद्र मिलते हैं संगम कहते है।

चित्र नं ० ८८ — संचालक सूत्रों का चित्र जिसके द्वारा मस्तिष्क से उत्तेजनाएँ श्रंगों को जाती है।



म. स = मस्तिष्क मेल

म स. स = मस्तिष्क सेल स्त्र

श श्र से = सुपुरना के श्रिमम

शग सेल

प श्र. से = पश्चिम शंग सेल

म = मासपेशी

उत्ते जना के श्रपने निर्दिष्ट स्थान तक पहुँ चने का मार्ग है। जब दाक को बहुत दूर भेमना होता था या किसी यात्रो को जाना होता था तो नियत स्थानों पर गाडी के घोडे वदलते रहते थे। प्रथम पडाव पर पहुँ चकर पहले घोड़े छोड दिए जाते थे श्रार ह्सरे घोडो को गाड़ी में जोता जाता था। इस भाँति कई बार घोड़े बदलने के पण्चात् ढाक श्रातम स्थान पर पहुँ चती थी। उत्तेजना के मार्ग को भी यही दशा है। एक सूत्र एक स्थान तक उसे ले जाता है। यहाँ से वह दृमरे सूत्र के द्वारा दूसरे पड़ाव तक ले जाई जाती है। यहाँ से तीसरा सूत्र ग्रारंभ होता है जो श्रतिम स्थान पर जाकर श्रनेक शाखाश्रो में विभक्ष हो जाता है। इस प्रथम को System of Relays कहते हैं।

सांवेदनिक लृतों का मार्ग इन सचालक सूत्रों से भी श्रधिक टेढ़ा श्रीर घुमावटार होता है, क्यों कि उसमें सुपुरना के बाहर भी एक या इससे श्रधिक सेल-स्टेशन होते हैं। जो नाड़ी श्रंगों को जाती हैं उनका भी यही हाल है। उनके मार्ग में इनसे भी श्रधिक चुगीधर पड़ते हैं, जहाँ उनको ठहरना पडता है।

हम सावेदिनक श्रीर सचालक नाडियों श्रीर कियाशों का भिन्न-भिन्न उन्ने ख कर रहे हैं, मानों दोनों का श्रापस में कुछ सबध ही नहीं है। किंतु ऐसा नहीं है। किसो-किसी ग्रम का सचालन यहुन कुछ हमारी सावेदिनक नाडियों पर निर्भर करता है। कम-से-कम जो प्रतिदिन के माधारण काम होते हैं वे तो इसी प्रकार होते हैं। हमारे जयर यदि कोई श्राक्रमण करता है तो तुरत ही हम उसको निवारण करने का प्रयत्न करते हैं। हम पर यदि कोई ढेला फेंकता है तो हम श्रपनी रक्षा करते हैं। हमारे यह कम सावेदिनक नाडियों की किया ही का फल है।

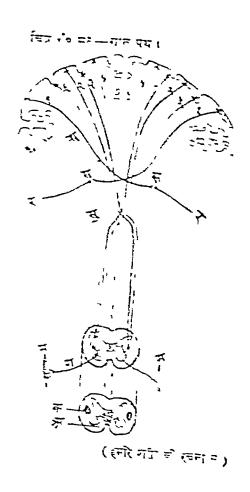

### चित्र न० मह का परिचय

ध=बृहत् मस्तिष्क का दूमरा भाग, श्व=श्वेत भाग,

5=ये सृत्र गित-क्षेत्र से मिस्तिष्क नाहियों के उत्पत्ति तथानो तक (स) जाते हैं, जो मध्य मिस्तिष्क, सेतु श्रीर सुपुन्ना शोर्षक में रहते हैं। यहाँ के सेलों के नए सृत्रों से चालक नाहियाँ बनतो है (र)

र श्रीर रे≔ये मूत्र सुपुम्ना शीर्षक में मध्य रेख़ा की पार करके एक श्रीर से दूसरी श्रीर हो जाते हैं। सुपुम्ना में जगह-जगह इनका श्रत हो जाता है, पूर्व श्रंगों से नए सूत्र निकलतें हैं; इन्हीं से चालक मुले बनती हैं

(ग) जो मांस-नेशियों (म) को जातो है। १=ये मृत्र सुपुम्ना शीर्षक में मध्य रेखा को पार नहीं करते। ४=ये मृत्र कभो भी मध्य रेखा को पार नहीं करते। ये नाहियाँ हमारे मिस्तिष्क को मृचना देती हैं कि अमुक वस्तु हमारे शरीर को हानि पहुँचाने के लिये था रही है। तुरत ही हमारा मस्तिष्क मचालक नाडी के द्वारा गरीर की रक्षा करने के किये धर्मों की थाजा दे देता है। किंनु मन्त्रिष्क को संचालित करनेवाली सादेदनिक नाहियाँ थीं।

यदि हम सोवेदिनक नाड़ी के मार्ग का निरीक्षण करें तो हमें माल्म होगा कि सुपुम्ना में पहुँ चकर नाडी से छोटी-छोटी जाम्नाएँ निकलती है जो मुपुम्ना के सेलों को चारों श्रोर से घर लेती है श्रीर इस प्रकार वे सचालक नाड़ियों से सुपुम्ना द्वारा सवध स्थापित कर लेती हैं। इस प्रकार सचालक नाड़ियों का दोहरा सवध हो जाता है। एक मस्तिष्क से, दूसरा सावेदिनक नाड़ियों से। कभी-कभी ऐसा होता है कि दल्ले जना मस्तिष्क में न पहुँ चकर मुपुम्ना द्वारा ही सचालक नाड़ियों में पहुँच जाती है श्रीर कार्य होने लगता है। कभी-कभी ऐसा होता है कि मार्ग में जाने के समय सामने से कोई भुनगा श्राकर नेत्र के मीतर युसने लगता है, तो उम समय यद्यपि हम दस भुनगे को श्राता हुश्रा नहीं देखते तो भी पत्तक तुर त हो बद हो जाते हैं। यह एक ऐसी किया है जो मस्तिष्क के द्वारा न होकर मुपुम्ना के द्वारा होती है। ऐसी कियाओं को प्रत्यावर्त्तक च परावर्तित किया कहते हैं।

हमारे घनेक कर्म परावर्तित कियाएँ होती है जो विशेष महत्त्व की होती हैं। साथ के चित्र की ग्रोर देखने से परावर्तित किया का मार्ग स्पष्ट हो जायगा । चर्म पर कोई काँटा चुभता है या कोई जीव काट जैता है, तो वहाँ के मेलों मे उत्ते जना उत्पन्न होती है । यह उत्ते जना चहाँ से ऊपर को जानेवाली नाड़ी द्वारा उपर गढ तक पहुँ चती है, जो मुपुग्ना के पास नाड़ी

| • |   |  |
|---|---|--|
|   |   |  |
|   |   |  |
|   | r |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
| • |   |  |
|   |   |  |

```
प्रेट न० ६० की व्याप्या
```

्र ९=प्रधी जासा है प्र २≈धट क्षेत र=क्य नामा धेत्र ४=सम ( नामा ) दोग प्रशालाकार एउ ( नाल्पमपि**ट** ) ६=द्वीप ∪=श्रावस **े**म ==धारण विरो ह=पार्श्व कीए से नीचे की घोर स्थित एक स्वेत उपरोध ५०=६प्टि दिस्स १९≈मस्तिक के तिहान के माहर की पीर एक फोमल पत्रोधक (Clinstrum) १२=रिष्ट नेप १३= अलेशस १४=पायेवनिक तार १४=पधी भाषा तार ५६≈घड के तार १७=उद्यं शामा के नार **१**म≈घेटरे का तार १६=श्रतरीय कोप का श्रमला भाग २०=केखाकार पिंड २१=पाश्चिक कोष्ट का श्रम श्रम

मानव-शरीर-रहस्य-झेट न० १० गति, श्रवण खोर दृष्टि-अत्र १ निम्न भाषा क्षेत्र २ धइ-क्षेत्र ३ कर्ध्व शाखा-क्षेत्र ४ चेहरा-क्षेत्र

(From Cunningham's Practical Anatomy) (हमारे शरीर की रचना से) पृष्ट-रूख्या ४००

के जपर स्थित है। इस गड से आगे चलकर वह सुपुम्ना में प्रवेश करके मस्तिएक की ओर चलती है। यहाँ पर नाड़ी से पत्त की शासा सुपुम्ना के पश्चात् से कों की श्रोर जाती है श्रीर उनसे मिलकर सगम बनाती है। पश्चात् से कों से पूर्व से कों तक फिर कुछ सूत्र जाते हैं। वहाँ एक दूसरा सगम बनता है जिससे एक सूत्र श्रग के मांस-पेशियों को जाता है।

श्रतएव उत्तेजना को मांस-पेशो के पास पहुँ चने के लिये दो मार्ग हैं। प्रथम मार्ग हारा उसको सुपुग्ना में होकर मस्तिष्क में जाना होता है। जहाँ से सचालक नाढी उसको पेशी तक ले चित्र २०६०—प्रत्यावर्तक क्रिया का मार्ग।

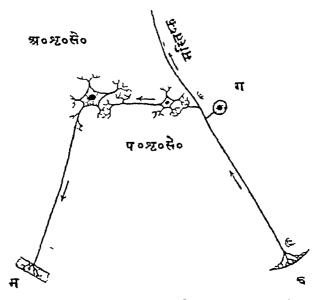

च चमे, ग गड, प० ४० से० पारचात्य श्रासेवाः अ० ४० से०. अग्रशंग सेवा, म मासपेशो ।

जाती है। दूमरे मार्ग हारा उमको मस्तिष्क तक जाना नहां होता, कितु सीधे मुपुरना द्वारा ही वह सचाबक नाटी में पहुँचकर पेशी को सकुचित कर मकती है। दूमरा मार्ग पहले की अपेक्षा बहुत होटा और सीधा है। अत्रव्य जय कभी समय की कभी होती है तो उसे जना सटा दूमरे मार्ग का अयह वन करती है।

जात कमी क्रियाण हमारे विशेष विचार के विना होती है तो वह मत्र परावात्तत क्रियाण होती है। ये क्रियाण मदा सावेदनिक उत्ते जनात्र्यों का परिणाम होती हैं, हमारी विचार क्रिया में उनका मत्रव नहीं रहना। यदि दिनो मनुष्य के पाँव के तत्तवे को गुजलाया जाय तो उसमे पाँव की उँगत्तियों की पेशियाँ क्रिया करने खगतो ह। हमी प्रकार स्वादिष्ट भोजन-पदार्यों को मूँघने में मुँह में जल छाने लगता है वयोंकि स्ताद-फेंड उत्ते जिन हो जाता है। ये मत्र पार्वातन क्रियाण हैं। इनका विचार क्रिया से मुख भी सवध नहीं है।

परावन्ति विया वास्तव में धर्निच्छुक किया होती हैं। एम उसको करने की इन्छा नहीं करते तो भी वह हो जाती है। यहुधा वह हमारी आगृत श्रवस्था में होनी है, बिंतु श्रवेतन श्रवस्था या निटा में भा वह बंसे ही हो सकती है। तो भी हमारो संकड़ी गेच्छिक कियाओं में भी परावर्तन कियाण होती रहती हैं जिनका हमको जान भी नहीं होना। हम पोई विशेष कमें करना चाहते हैं, किसी वस्तु को उद्याना चाहते हैं, या कहीं जाना चाहते हैं, तो तुरत ही उस किया से सप्तध रखनेवाली पेशियाँ किया करने जगती हैं जिनका हमको तनिक भी जान नहीं होता। श्रीर न हम यह मिचारते ही हैं कि श्रमुक पेशो कर्म करें। हमारी इच्छा क्रियाओं के केंग्रों को उत्तेतित कर देती है श्रीर यह परावन्तित क्रियाण होने लगती हैं। जिस समय हम चलते हैं, उस समय शरीर की अनेक पेशियाँ काम करती हैं। चलने डा कर्म एक अत्यत गृद कर्म है। किंतु उन पेशियों के कर्म का हमको ध्यान भी नहीं होता। हमारे एक बार चलने की किया को आर म करने से मासपेशियों को बरावर उत्ते जना पहुँ चती रहतो है और वे सकोच और विस्तार करतो रहतो हैं। यदि किसी मेंडक के शरीर में से उसका मस्तिष्क निकाल दिया जाय और उसके एक टाँग पर कुछ अम्ल लगा दिया जाय तो वह अपने दूमरे पाँव से उस अम्ल को बरावर हटाने का उद्योग करता रहेगा। यह केवल परावर्तित विया है।

हमारे प्रतिदिन के जीवन में हमारी कियाणों में से अधि-काश कियाएँ ऐसी होती हैं, जिनका एक प्रकार से हमारे विचार से संबंध नहीं होता।

सावेदनिक और संचालक उत्ते जनाश्रों का श्रापम में श्रद्भुत सबध है। श्रसख्य मस्तिष्क श्रीर सुपुरना के सेल श्रीर सूत्रों का यही काम प्रतीत होता है कि वह इन दोनों भाँति की उत्ते जनाश्रों को इस प्रकार सयुक्त कर दें कि उससे शरीर के लिये लाभ-दायक कर्म हो। न केवल यही, किंतु उनकी स्थिति हमारे कर्मों को विचार से स्वतंत्र करने का उद्योग करती है श्रीर बहुत बुछ श्रपने उद्देश में सफल भी होती है। हमारी क्रियाएँ विचार से कहाँ तक स्वतंत्र हैं वह पहले ही बताया जा चुका है। विचार से कहाँ तक स्वतंत्र हैं वह पहले ही बताया जा चुका है। विचार केवल एक कर्म की इच्छा करता है, वह इन छोटी-छोटी क्रियाश्रों को, जिनके मिलने से वह कर्म होता है, नहीं विचारता, इच्छा के परचात् विचार का काम समाप्त हो जाता है; शेष सब परावर्तन (Reflex) पूर्ण करता है। एक उत्त जना दूसरो उत्ते जना को उत्पन्न करती है, देखों श्रीर नाडियों को श्रद्भुत प्रकार से सयुक्त

करके परावर्त्त न कार्य करवा देता है। इस एक प्रकार से इन परा-वर्त्त नों श्रीर टक्ते जनाशों के हाथ की कठपुतली है। सचालक मुझाँ की श्रपेक्षा मावेटनिक मुनों की मन्या बहुत श्रिविक हैं श्रीर मवेटनाएँ ही मारे परावर्त्त नों का कारए है। यही मवेटनाएँ हम म वेतना टरपब करती हैं श्रीर काम करवाती है। हटय, फुम्फुम, ग्रिवियाँ, बुक्क, यकृत हत्याटि इन्हों के हारा श्रपना काम करते हैं।

यित चर्म की योड़ी भी रण्यना वड़ जानी है तो तुरंत ही मारा चर्म स्वेद-प्रथियों से स्वेद बनवाकर रमके द्वारा प्रयने को जातल करने का प्रयन्न करने लगता है। यित रह्म में कार्यन दाह- श्रोक्माइड की माना कुछ भी वड़ जानी है तो तुर त ही फुम्फ़म प्रानी किया बड़ा लते हैं जिसमे वह मारे विप को शरीर में बाहर निकाल देने हैं। रह्म में जल, शर्करा चा दूमरे लवयों के बढ़ने से बुद्ध और यक्तत् तेजों से काम करने लगते हैं श्रीर इन विपों को नहमें प्रवन्न कर देते हैं। यह मब मेंवितनाश्रों से रत्यन्न हुए परावर्णन कमें है। हम कमी जानते भी नहीं कि हमारे शरीर में क्या हो रहा है, किंतु यह मब ऐसे महन्व के कार्य वहाँ है ते रहते हैं।

यह मूण्म नाडी मेल-मनृह विचित्र-शित्र के 4 डार हैं। त्रायु-पर्यन वर्षों तक प्रत्येक सेक्टिंड में २० व ४० उत्ते बनाएँ उत्पद्ध किया करते हें श्रीर कंपनाएँ करने रहते हैं। वृष्ट मेल के समृह हर्य की देखमाल करते हैं, कुछ फुम्फुम की व्यवस्था करते हैं कुछ हमारे पाचन की श्रीर व्यान रस्ते हैं कुछ हमारे शरीर की गिन को पूर्व करते हैं, कुछ ममूद पेने हैं जो नेत्र, कर्ण इत्यादि हारा हमें जान कराते हैं। मूर्व श्रीर पांडत बनाना सब इन्हों सूचम सेकों का काम है। सायुवान बनवाना, विना तार की नर धर्की निकलवाना, वृक्षों में नाड़ी-महत्त का ज्ञान कराना, समुद्र को थल से भो श्रिधिक पुगम बना देना, यह सब ससार के बड़े-बहें काम इन्हीं कुछ सेल-समृहों के कर्म हैं। जिस बुद्धिमत्ता से यह सेल काम करते हैं उसके सामने सुलेमान की बुद्धि समुद्र के सामने एक बिदु के बराबर भो नहीं है। डेगची में पानी के उबलने से जो भाप उठनी है उसमें डेगची के दक्षन को उठते श्रीर गिरते हुए बहुत लोग देखते हैं, कितु उससे कुछ परिणाम निकालनेवाले योड़े ही होते हैं। वह इन सेल-समृहों की ही कृपा होती है कि कुछ लोग वृक्ष से गिरते हुए सेल के फल को देखकर गणित के बड़े-से बड़े सिद्धात बना डालते हैं।

निद्रा—निद्रा का भी महितष्क ही से संबंध है। जब मस्तिष्क ध्रापना सब काम करना बद करके विश्राम करता है तो वह समय निद्रा का होता है। श्रम श्रीर कार्य के परवात् ससार में सबको विश्राम को श्रावरयकता है। विना पूर्ण विश्राम किए कोई कुछ काम नहीं कर सकता। श्रम से उत्पन्न हुई थकावट मिटाने के लिये श्रीर शरीर में जो क्षिति हो तुकी है उसकी पूर्ति करने के ब्रिये विश्राम श्रावरयक है। इसी प्रकार मस्तिष्क भी बराबर काम करते-करते थक जाता है। उसमें भी कार्य करने से कुछ इति होतो है। श्रतएव इस श्रम को मिटाने के लिये श्रीर श्रपने ततुश्रों को क्षिति की पूर्ति के लिये उसे भी विश्राम करना पड़ता है। इससे यह न समक्तना चाहिए कि निद्रा के समय में मस्तिष्क विलक्ष्व श्रियेल हो जाता है श्रीर श्रपना कार्य छोड़ देता है। उसके बहुत से भाग सदा श्रपना कर्म करते रहते हैं। हदय, फुस्फुस इत्यादि के केंद्र सदा उत्ते जनाएँ भेजते रहते हैं। परावर्त्तन निद्रा के समय में भी हुश्रा ही करता है। केवल मस्तिष्क के वह भाग, जो बाह्य

कितु इस शांतिदायिनी सर्वप्रिय घटना का कारण क्या है? क्या निद्रा इमारे लिये आवश्यक है? वह किस प्रकार उत्पन्न होती है और निद्रा के समय में जागृत अवस्था की अपेक्षा शरीर के भीतर को कियाओं में क्या अतर पढ़ जाता है?

निड़ा के कारण के सबंध में बहुत से मत हैं। यद्यि वैज्ञानिकों ने इस श्रोर श्रपना काफी ध्यान दिया है श्रीर प्रयोग भी किए हैं तो भी वह किसी संतोप-जनक परिणाम पर नहीं पहुँच सके हैं। यही मतभेद का कारण है। निद्रा के सबध में जो भिन्न-भिन्न विचार समय-समय पर प्रकट हुए हैं उन सबके जिखने के लिये बहुत श्रधिक स्थान की श्रावण्यकता है। मुख्य सिद्धांतों का नीचे उन्ने ख किया जाता है—

१—गत परिच्छेदों में यह कई बार बनाया जा चुका है कि जब कोई भी कंतु कर्म करता है तो उसकी किया से कुछ विपैले पदार्थ उत्पन्न होते हैं। पेशियों की किया से अम्ल और कार्बन डाइ-श्रोक्साइड बनते हैं। नाड़ी के किया करने से भी लेक्टिक श्रम्ल इत्यादि वस्तुएँ बनती हैं। इस सिद्धात के श्रमुसार यह विपैली वस्तुएँ शरीर में एकत्रित होती रहती है। शरीर में किया इतनी श्रिधक होती हैं कि उससे उत्पन्न हुई विपाक्त वस्तुएँ रक्त द्वारा नष्ट नहीं होने पाती हैं। कुछ श्रवश्य नष्ट होती हैं, किंतु सारी वस्तुश्रों का रक्त नहीं नाश कर पाता । इस प्रकार यह वस्तु शरीर में एकत्रित होकर नाड़ी-मडल को हानि पहुँ चाती है। इन विपों के कारण नाड़ी मडल की उत्तेजना ग्रहण करने की शक्ति लुप्त हो जाती है। श्रतएव जब मस्तिष्क में उत्तेजनाश्रों का पहुँ चना बंट हो जाता है तो वह विश्राम श्रवस्था को प्राप्त होता है। इस प्रकार निद्रा का श्रारंभ होता है। इस मिद्धान का समर्थन किन्हों प्रयोगों द्वारा नहीं होता।
२—पल्गर नामक विद्वान का मत था कि नाई। मदल के सेलों के भीतर प्रॉक्योजन का सग्रह होता है। दिन में काम फरने में यह सारा सग्रह ख़र्व हो जाता है। सेल इस प्रॉक्योजन को प्रयोग कर ढालते हैं। प्रॉक्सीजन की कभी हो जाने से नाई। मदल के सेल धनेतन हो जते हैं प्रधीत् वे चाहर की उत्ते जनार्थों को ग्रहण नहीं कर सकते। इस प्रकार उनके प्रवेतन हो जाने से निदा का प्रादुभाव होता है। इस सिद्धात के प्रतुसार मस्तिष्क के प्रत्येक सेल में धॉक्सोजन का एक भढ़ार रहता है। जागृत प्रवस्था में यह वरावर व्यय होता रहता है। निदाकाल में रक्ष द्वारा यह भड़ार फिर परिपूर्ण हो जाता है। यह सिद्धात भी प्रथम की भाँति विलक्त स्थाज्य है।

३—विप सिदात—यह सिद्धात यह मानता है कि काम करने के ममय शरीर में एक विशेष प्रकार का विप बना करता है, जिमको निद्रालु-विप ( Hypno Toxin ) का नाम दिया गया है। जब रक्ष में इसकी काफ्री मात्रा हो जातो है तब मस्तिष्क के सेल उससे सवरित होकर श्रपना कार्य करना छोड़ देते हैं।

४—ना ह्याणु-सिद्धात — नाड़ो-से जो की रचना चताते समय कहा गया था कि से जों के दद श्रापस में मिली रहते हैं जिस माँ ति पास-पास के चुचों के पत्ते श्रापस में मिला जाते हैं श्रोर इस श्रकार उनके मिलने से सगम स्थान बन जाते हैं। यह मिन्द्रांत यह मानता है कि निद्धा का कारण प्रत्येक से ज का श्रपने दहों को सिकोड़ लेना है। इस प्रकार दद सिकुदकर एक दूमरे से श्रकाग हो जाते हैं श्रीर दोनां से लों के दहों में बहुन श्रतर हो जाता है। इस कारण उत्ते जनाएँ एक से ज से दूमरे से ज में नहीं जा सकतीं। किंतु यह तिन्दांत भी ऊपर कहें हुए सिखातों की गणना में सम्मिलित है। प्रयोगो द्वारा इस सिद्धात का समर्थन नहीं होता।

४—मस्तिष्क में रक्त की कमी—प्रयोगों द्वारा इस वात का पता लगा है कि निद्रा की प्रवस्था में मस्तिष्क में रक्त को कभी होती है। निद्रा के ममय वहाँ इतना रक्त नहीं जाता जितना जागृत प्रवस्था में जाता है। इस कारण रक्त का भार भी कम हो जाता है। वृद्ध वैज्ञानिकों का मत है कि निद्रा का यही कारण है। वहुधा मोजन के पश्चात् निद्रा प्रधिक प्राती है। इसका कारण यह है कि शरीर के रक्त का प्रधिक भाग उस समय अत्रियों में पहुँच जाता है। वर्म को शिराएँ प्रीर प्रन्य नित्रकाएँ भी मिकुइ जाती हैं प्रीर दूसरे प्रातों की नित्रकाणों की भी यही दणा होती है। प्रतर्व मस्तिष्क में भी रक्त की कमी हो जाती है। इस कारण नींद प्राने लगती है।

यह नहीं कहा जा सकता कि यह सिद्धात कहाँ तक ठीक है। यह निज्ञावस्था में शरीर में होनेवाकी एक घटना का वर्णन करता है, किंतु इसका प्रथं यह नहीं है कि उसका कारण भी यही है। वास्तव में ये जितने भी सिद्धांत हैं सब घटना का वर्णन ही करनेवाले हैं। कारण बतानेवाला कोई भी नहीं है, क्योंकि कारण का प्रभी तक प्रन्वेपण नहीं हो सका है। सतोपजनक सिद्धात वहीं कहा जा सकता है जब कि वह प्रनेक गृह प्रश्नों का उत्तर दे, जैसे कि वचों को युवा की प्रयेचा निज्ञा क्यों घट जाती है? वृद्धावस्था में निज्ञा की सात्रा बहुत कम हो जाती है, किंतु उससे शरीर पर कुछ बुरा प्रभाव नहीं पहता। सामान्य परिश्रम के परचात निज्ञा जल्दी

थाती है, कितु परिश्रम के बहुत श्रधिक हो जाने पर फिर निद्रा नहीं श्रातो। फिर यह एक साधारण सी बात है जिससे कुछ ही लोग श्रमिज होंगे कि मस्तिष्क की शिक्र फार निद्रा की माश्रा में कोई सबध नहीं है। बहुत श्रधिक विचार का कार्य करनेवाले छोर तीन प्रखर युद्धि के लोगों के लिये प्रधिक निद्रा श्रीर मृद मनुष्यों के लिये कम निद्रा श्रावश्यक हो, ऐसा भी कोई नियम देखने में नहीं श्राता। नेपोलियन, फेडरिक दी ग्रेट, ऐडीसन इन्यादि इस बात का टटाइरण हैं कि थोदे समय सोने से मनुष्य की विचारशिक्र को कियी प्रकार की हानि नहीं पहुँ चती। इन सब समस्याश्री का हल करना साधारण काम नहीं है। इसके श्रन्वेपण करने में कह दुर्गम कठिनाइयाँ उपस्थित होती है।

निद्रा कोई शरीर का विकार नहीं है और न यह फिसी प्रकार के विपों के कारण उत्पन्न होती है। नाड़ी-मडल के विपाक हो जाने का परिणाम निद्रा नहीं है। निद्रा शरीर की अन्य क्रियाओं को भाँति एक साधारण और स्वाभाविक क्रिया है। जागृत अवस्था की भाँति निद्रावस्था भी हमारे मौतिक शरीर की एक अविच्छित्र घटना है। इस घटना के द्वारा शरीर का निर्माण होता है; शरीर में वृद्धि होतो है। जो अगी में चृति हो चुकी है उसको पूर्ति होती है।

कुछ लोगों ने एक दूसरा ही मिद्धात निकाला है। वे कहते है कि जब मस्तिष्क को पहुँचनेवाली उत्ते जनाएँ एक समान हो जाती हैं, उनमें किसो प्रकार की मिन्नता नहीं रहती, तो मस्तिष्क निदावस्था में चला जाता है। उनका कहना है कि थिए हम मस्तिष्क को एक हो प्रकार की उत्ते जनाएँ कुछ समय तक पहुँचाते रहें तो मस्तिष्क का वह केंद्र, जो उसे प्रहण कर रहा है, थक आयगा श्रीर वह श्रपना काम छोड़कर फिर शिथिल हो सायगा। हम उसो समय तक चेतन रहते हैं जब तक भिन्न-भिन्न प्रकार की उत्ते जनाएँ मस्तिष्क में पहुँचा करती हैं। इस मत के श्रनुसार उपों ही यह भिन्नता जाती रहती है त्यों ही निद्रा उत्पन्न हो जाती है। इस मत के श्रनुयायियों का कहना है कि हमारे जागृत रहने के लिय न केवल उत्ते जनाश्रों की भिन्नता ही श्रावश्यक है, किंतु मस्तिष्क ऐसी श्रवश्या में होना चाहिए कि वह उन भिन्नताश्रों को ग्रहण करे। यदि मस्तिष्क उत्ते जनाश्रों को ग्रहण करें। यदि मस्तिष्क उत्ते जनाश्रों को ग्रहण करें। वह भिन्नताश्रों को श्रनुभव न करेंगा जिससे वह शिथिल हो जायगा।

यह सिद्धात नी दूसरे सिद्धातों के ही समान मालूम होता है। जिस काम के करने से हम एक समय जागृत श्रवस्था में रहते हैं, उसी के दूसरे समय करने से हमें निद्धा श्रा जाती है। दिन भर किसी एक पुस्तक के पढ़ने से हम नहीं सोते, किंतु हमारे सोने का जो नियत समय है उस समय उस पुस्तक को पढ़ने से हम सो जाते हैं। इस मत के श्रनुयायी कह सकते है कि दिन भर के काम के पश्चात् मस्तिष्क इतना थक गया था कि वह उत्ते जना प्रहण नहीं कर सकता था। किंतु यदि हम दिन भर विना किभी प्रकार श्रपना मस्तिष्क थकाए हुए सोने के समय पर उस पुस्तक को लेकर लेट जाथें श्रीर उसका पाठ करना श्रारंभ करें तो थोड़ ही समय पश्चात् हमें निद्धा श्रा जाती है। कुछ लोग जब चाहें तब सो सकते हैं। यह सब वातें इस सिद्धांत हारा स्पष्ट नहीं होतीं।

निदा वह काल है जब हमारे शरीर में वृद्धि होती है श्रीर ट्रे-फूटे स्थानों को मरम्मत होतो है। इस कारण वह हमारे लिये बहुत हो श्रावण्यक है, किंतु श्रविक मोता हानिकारक है। हम लाग श्रावण्यकता से कहाँ श्रिषक मोते हैं। छ घंटे की निद्रा एक युवा मनुष्य के लिये पर्याप्त है। न्वभाव बना लेने से मनुष्य चाहे जिनना श्रिषक सो सकता है, किंतु वह भीवन का श्रमृत्य समय नष्ट करना है। श्रिषक मोने से मस्तिष्क की रुचेजना शह्या करने का शिंद्र नष्ट हो जाती है भीर उसका रक्त सचालन पर भी शुरा प्रभाव पहना है। शरीर के श्रयों की शिधिलता बदना है। न केवल यही, किंतु कार्यन ढाइ-श्रोवमाहट के श्रिषक उर्यन होने से रह-शुद्ध के कार्य में भी बाधा पद सकती है।

### मानव-शरीर-गहस्य-सेट न० ११

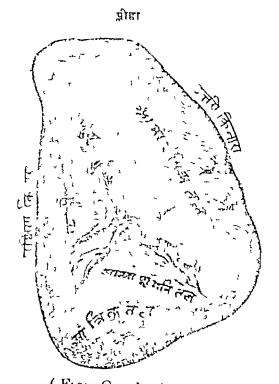

( From Gray's, Anatomy ) पृष्ट संस्था ४९३

# शरीर की कुछ विशेष यंथियाँ

शारि में अधियों की सख्या बहुत श्रिधिक है। लिसी का अधियाँ तो सारे शरीर में यतस्ततः बहुत ही श्रिधिक सख्या में एक राज्य में पृतिस स्टेशनों की भाँति उपस्थित हैं। प्रस्थेक रसवाहिनी निलका इन्हीं अधियों में लाकर समाप्त होती है श्रीर इन्हां से श्रारभ होती है। किंतु इन अधियों के श्रीतिरिक्त श्रीर भी बहुत सी अधियाँ हैं जो शरीर के लिये बहे महत्त्व की हैं। यकृत् का प्रथम ही वर्णन हो चुका है। श्रीहा भी एक ऐसी ही अधि है। गलप्रिय, उपवृत्त, पीयूपप्रिय, बालअधि इत्यादि ऐसी अधियाँ हैं जिनका शरीर के भीतर होनेवाली दैनिक कियाश्रो पर काक़ी प्रभाव पहता है। श्रतएव उनका कुछ वर्णन करना श्रावश्यक है।

सीहा—सीहा वेचारी का नाम बहुत बदनाम है। ज्वरों में वह बद जाती है, श्रन्य कई प्रकार के रोगों में भा उसके श्राकार में वृद्धि होती है, इस कारण उसकी रोगों का श्रीभन्न मित्र मान कर उसका बहुत श्रनादर किया जाता है। श्राँगरेज़ी भाषा में स्वभाव का सीहा के साथ सबंध जोड़ दिया गया है। (Splenic Tem-

per) का श्रयं चिद्वचिद्दे स्वभाव में है। यद्यपि मनुष्य के स्वभाव के चिह्वचिद्दे होने में प्लोहा कियो भौति भी उत्तरदायी नहीं है, तो भी उसी के सिर यह मेहरा बाँधा गया है। समव है कि उसका कारण यह हो कि जब कोई मनुष्य यहुन दिनों तक रोगी रहता है तो उसका स्वभाव विगद जाना है, यह चिद्वचिद्दा हो जाता है। ऐसी दशाशों में प्लोहा भी चहुधा बद जाती है। श्वतण्य लोगों ने विचार विया कि स्वभाव के निगइ जाने का कारण प्लोहा हो है। सिनु यह भूल है, प्लोहा का स्वभाव में कोई मंबध नहीं है श्रीर न प्लोहा रोग का कारण हो होनी है। वह नो उत्तरे रोग में उत्तर हुए विपों का नाश करने का प्रयत्न करती है।

प्रीहा बाई श्रीर स्थित होता है। इसके पीठे की श्रीर नवीं,
इसवीं श्रीर ग्यारहवीं प्रांकाण रहना है। श्रामाशय के पुच्छ का मिरा
श्रामाशय का कुछ भाग रहना है। श्रामाशय के पुच्छ का मिरा
सो इसके ऊपर तक पहुँच जाता है। वृद्ध श्रीर श्रवियों भी इसमें
मिली रहती हैं। इसकी लवाई पाँच इच के लगभग होतो है।
जो मनुग्य मलेरिया के समान उबरों से पीढ़ित रहे हैं उनके शरार
में प्रोहा बहुत बढ़ जानी है। प्राहा का रग बेंगनी होना है
श्रीर उसका मार २ छटीं के लगभग होता है। इसके भीतर
की श्रीर एक द्वा हुशा स्थान होता है जो एक छोटे गड़्दे के
समान होता है। वह इसका द्वार समस्ता चाहिए। जितनी रझ
की नलिकाण प्रीहा के भीतर जाती है श्रीर बाहर निकलती है वे
सब की सब इसी द्वार के हारा श्रातो जाती है।

फ़्रीहा के जपर एक प्रावरण चड़ा रहता है जो श्रवियों श्रीर टटर के बृहन श्रावरण का एक भाग होता है। यदि फ्लीहा की भीतर से काटकर देना जाय तो इस श्रावरण से श्रनेक लये-छवे सृष्ठ भीतर जाते हुए दिखाई देगे । यह श्रावरण-सृत्र भीतर जाकर चारों श्रोर फेल जाते हैं। इस प्रकार श्लोहा का भीतरी भाग वहुत से कोष्टों में विभाजित हो जाता है जिसके चारों श्रोर सृत्र रहते हैं श्रीर उनके वोच में श्लोहा का गृदा रहता है। यह गृदा वहें वहें केंद्र-मय सेलों श्रीर उनके श्राध्रित करनेवाले सूत्रों का वना होता है। ये सेल भो कई प्रकार के होते हैं। कुछ तो रक्त के श्वेता शुशों को भाँति होते हैं जो श्रपना श्राफार परिवर्तित कर सकते हैं। दूनरे रक्त के लाज कर्ण की भाँति होते हैं। हनके श्रितिरक्त श्रीर भी कुछ वहें सेल पाए जाते हैं जिनमें या तो कुछ रजक वन्तु के क्या होते हैं श्रथवा लाज कर्ण होते हैं।

प्राहा में एक मोटो धमना जाती है जो प्लेहिक धमनी (Splenic Artery) कहजाती है। यह प्राहा के द्वार में होकर भीतर प्रवेश करती है और मानर जाकर अनेक शाखाओं में विभन्न हो जाती है। प्रत्येक शाखा पहले तो वाद्यावरण के सूत्रों के साथ रहती है, किंतु अत में प्लीहा के गूटे में जाकर केशिकाओं के रूप में आ जाती है। ये केशिकाएँ भी वहुत ही कोमल होतो हैं। इनका सबसे ऊपर का आवरण यहाँ अनुपस्थित होता है और वह इतना सूचम होता है कि रक्त उनके द्वारा बाहर निकल जाता है। इस प्रकार प्लीहा में रक्त प्लीहा के सेलों के संपर्क में आता है। शरीर भर में इसके अतिरिक्त और कोई ऐसा स्थान नहीं है जहाँ रक्त और अग का संपर्क हो।

च्लीहा की शिरा इन्हीं केशिकाओं से आरभ होती है श्रीर धमनी की शाखाओं के साथ ही माथ उसकी भी शाखाएँ रहती हैं। इन शाखाओं के मिलने से शिरा बन जाती है जो च्लीहा के द्वार में होती हुई बाहर निकल जाती है।

है। यदि इन पशुश्रों मे से प्लीहा निकाल दी जाय तो श्रास्थियों की लाल मजा में वृद्धि हो जाती है।

३ प्लोहा रक्त के श्वेत कर्णों को भी वनाती है। जो रक्त प्लोहा से शिरा के द्वारा वाहर जाता है उसमें धमनी के रक्त की अपेक्षा अधिक श्वेत कण होते हैं। जिससे मालूम होता है कि प्लीहा में श्वेत कण वनकर शिरा में होते हुए रक्त में पहुँच जाते हैं। जिन दशाओं में रक्त के श्वेत कर्णों को संख्या बहुत बढ़ता है उनमें प्लोहा के आकार में भी वृद्धि हो जाती है।

इनके श्रतिरिक्त प्लीहा के श्रीर भी एक-दो छोटे-सोटे कर्म मालूम किए गए हैं। कहा जाता है कि प्लीहा यृरिया के बनाने में भाग लेती है। प्लीहा में सदा संकोच श्रीर विस्तार हुश्रा करता है। सकोच के समय इसका श्राकार घट जाता है श्रीर विस्तार के समय वढ़ जाता है। प्लीहा के बढ़ने से श्रांत्रयों का रक्त उसमें चला जाता है श्रीर संकोच करने से फिर श्रंत्रियों में श्रा जाता है। यह देखा गया है कि जिस समय श्रामाशय श्रीर श्रत्रियों में पाचन होता रहता है उस समय प्लीहा संकुचित रहती है। कितु पाचन के परवात् उसका विस्तार हो जाता है। इस प्रकार प्लीहा रक्न के भंडार का काम करती है।

मीहा में किसी भाँति का कोई रस नहीं बनता है। जिन पशुश्रों में मीहा को शरीर से निकाल दिया गया उनको उससे कोई विशेष हानि नहीं हुई। किंतु शरीर में कुछ ऐसी श्रंथियाँ हैं जो एक रस बनाती हैं और उस रस से शरीर में अनेक कियाएँ होती हैं। पाचन के संबंध में ऐसी कई श्रंथियों का उल्लेख किया गया है। यकुत् से पित्त बनकर श्रत्रियों में श्राता है जहाँ वह पाचन में सहायता देता है। श्राग्न्याशय से जो रस निकजता है वह पाचन की मुख्य कियाएँ करता है।

यह रम गक निलका द्वारा प्रथि से निकलकर श्रित्रियों में जाता है। विंतु कुछ प्रथियाँ श्रपने चनाण हुण रस की मीधा रक्न श्रीर चमीका में मिला देती हैं। यकृत् थार वलोम दोनों इसका उदाहरण हैं । यकृत् से पित्त एक नित्तका द्वारा श्रिवियों में श्राता है। कितु यकृत्का ग्लायकोजिन सीधा रक्ष में चला जाता है। श्रान्याशय से पाचक रस श्रवश्य एक नितका द्वारा पाचन-प्रगालों में भाता है। किंतु उसका दूमरा रस, जिसका वर्णन मध्मेह के सबध में हो चुका है, सीधा रक्न में जाता है। ऐसे रसों को 'श्रातरिक उड़ेचन' फहते हैं, क्योंकि यह रस किसी नाली के द्वारा शरीर के किसा भाग में नहीं पहुँ चते हैं। ऐसी प्रधियाँ कई हैं जो श्रातिक उड़ेचन बनाती हैं। इनको निस्रोतमधि कहते है। यकृत् श्रीर श्रान्याशय का इस विषय में पहले ही उल्लेख किया जा चुका है। श्रवटुका, यालग्रीय, ऋधिवृद्ध, पीयृप-अथि पव ऐवी ही अधियाँ हैं। पुरुप श्रीर खिया से शुक्रप्रथि ( Testis ) खीर दिभग्निय ( Ovary ) ख्रपने विशेष कर्म के श्रुतिरिक्र एक ऐसा श्रातरिक रम भी बनाती हैं जो रक्न द्वारा सीधा श्रीर में पहुँच जाता है श्रीर शरीर की पुष्ट करता है।

इन रसों को Havmove के नाम से पुकारा जाता है जिसका अर्थ उसे जक है। यह एक रासायनिक वस्तु होती है जो अरिर की वही-वही हियाओं पर अपना प्रभाव दालती है। इसका जान बहुत ही समीप काल का है। जब तक इसका जान नहीं हुआ था तब तक इन प्रथियों को स्पर्थ समका जाता था। किंतु अन्वेपया और प्रयोगों द्वारा माल्म हुआ कि उनमें से कोई कोई प्रथि तो जीवन के लिये बहुत ही आस्त्रयक हैं। उनके विकृत होने, घटने या बढ़ने से कई प्रकार के रोग हो जाते है।

ऐसे रोगों ही से इन ग्रंथियों का भन्नी भाँति श्रन्वेपण हो सका है। ऐसी दशाश्रों में जब ग्रंथि बिलकुल नए हो गई है श्रीर उसमें उद्देचन का बनना बिलकुल बंद हो गया है तब कुछ पशुश्रों से उसो ग्रंथि की निकालकर या उस ग्रंथि का रस तैयार करके रोगो को देने से लाभ हुश्रा है। विशेषकर ग्रंथियों के विकार से उत्पन्न रोगों के द्वारा ग्रंथि के कर्म का पूर्ण ज्ञान हुश्रा है। श्रभी तक यह ज्ञान बिलकुल पूर्ण नहीं है; रात-दिन वह बढ़ रहा है; किंतु यह ज्ञान ऐसे विशेष महत्त्व का प्रमाणित हुश्रा है कि वह रोग-विज्ञान को एक बहुत बढ़ी शाखा बन गया है श्रीर थोड़ ही समय में उस पर सहस्त्रों एष्ठ के ग्रथ लिखे जा चुके हैं।

श्रवदुका-श्रंथि (Thy101d)—यह अधि श्रीवा में होती है। जब कभा यह बढ़ जाती है तो जपर से दिखाई देने लगती है। श्रावा के दोनों श्रोर इस अधि के दो भाग रहते हैं जो श्रापस में चित्र न०११ —श्रवदुका-प्रथि जिसका श्राकार कुछ विकृत है।



एक सकुचित भाग के द्वारा जुड़े रहते हैं। इसको सेतु कहते हैं। दूसरी प्रथियों को भाँति यह भी एक सीन्निक तंतु के आवरण से ४१६

टकी रहती है। इस भावरण से यहुत से सूत्र प्राय के भीतर जाते हैं जो उसको भिन-भिन को हों में विभाजित कर देते हैं। इस प्रकार यथि के भीतर भनेक कोष्ट वन जाते हैं। इन को हों के भीतर एक रवेत पारदर्शी गादा पटार्थ रहता है। इन को हों के बीच की दीवारों में धमनी और शिरा की शाखाएँ रहती हैं। इस प्रथि में कई धमनियों द्वारा रक्ष भाता है। साथ में नाटियाँ भी रहती है। रसवाहिनी निजकार्ण भी चारों भीर फैली हुई हैं।

यह प्रथि शरीर की कई क्रियाओं पर अपना प्रभाव डालती है। जब इसमें विकार होता है, प्रधि की कार्य-शक्ति नष्ट हो जाती है अथवा साधारण अवस्था की अपेक्षा अधिक कार्य करने जगतो है तो कई प्रकार के रोग उरएल हो जाते हैं। चर्चों में जो रोग उरएल होता है उसे Cretmism और युवा पुरुपों में उरएल होनेवाले रोग को मिक्सोडीमा (My voedema) कहते हैं। ये रोग अथि के नष्ट हो जाने और उसकी क्रिया कम हो जाने से उरपल होते हैं। कितु जिन दशाओं में इस अथि की क्रिया वड़ जाती है तो उससे Evophthalmic Goitre नामक रोग उरपल होता है। इन रोगों के लक्षण वर्णन करने से अथि की विशेषता स्पष्ट हो जायगी।

जब बाल्यकाल में यह प्रथि श्रपना उद्रेचन बनाना बद कर देती है या वह कम हो जाता है तो बचे के शरीर की वृद्धि बद हो जाती है। यदि होती भी है तो बहुत धोरे-धीरे। सौलह वर्ष का लड़का जो रोग से श्रसित है पाँच या छः वर्ष का-सा प्रतीत होता है। न केवल शरोर ही की, किंतु मस्तिष्क की शिक्षपों का विकास भी बहुत कम होता है। यह विलवुल मृद हो जाना है। सोलह वर्ष के लड़के की विचार-शिक्ष पाँच वर्ष के वच्चे के समान होती है। मृदता उसके चेहरे से प्रकट होता है। जिह्ना बड़ो होती है श्रीर वह
मुख से बाहर निक्की रहती है। उससे प्रत्येक समय थूक गिरा
करता है। टाँगें छोटी होती हैं श्रीर पेट श्राये को निकला रहता
है। शरीर पर बाल बहुत थोड़े होते हैं श्रीर देह का चर्म
शुष्क होता है। यदि बच्चा रोग-प्रस्त है तो यह सब चिह्न श्रायु
के प्रथम वर्ष में देखे जा सकते हैं। दूमरे वर्ष में चिह्न श्रीर भी
स्पष्ट हो जाते हैं। चेहरा शरोर की श्रपेक्षा बड़ा श्रीर सृजा हुश्रा
प्रतीत होने लगता है। नेत्रों के पलक भारो श्रीर मोटे पड़ जाते
हैं। नाक बैठी हुई श्रीर चपटी दीखती है श्रीर नथुने चौढ़े हो जाते
हैं। बच्चे के दाँत बहुत देर से निक्नते हैं श्रीर निक्नते पर जलदी
ही गिर जाते हैं। हाथ छोटे श्रीर फूले हुए होते हैं। चेहरा पीला
होता है।

वचे के युवा होने पर जननेदियों का विकास नहीं होता। यह इदिय विलकुल वैसी ही दशा में रहती है जैसी कि वह बाल्य-काल में होती है। कभी-कभा शुक्र प्रथियाँ श्रद्धकोपों में श्रनुपस्थित होती हैं। वास्तव में जननेदियों के सबध में वह विलकुल हो वचा होता है।

मिक्सोडीमा यद्यपि उसी कारण से उत्पन्न होता है जिससे कि उत्पर्की दशा, किंतु उसके चिह्न बिलकुल भिन्न होते हैं। इस रोग में चम के नीचे का तंतु बढ़ने लगता है जिससे सारा चर्म मोटा और भदा दिखाई देता है। शरीर का आकार बढ़ जाता है। यह मोटापन सबसे पहले मुख और हाथों पर दिखाई देता है। चेहरे की आकृति भारो हो जाती है और रोगी मूट और क्तंब्यहीन दिखाई देता है। चेहरे की अस्थियाँ लबी हो जाती है; शिर बढ़ जाता है। इस कारण जो टोपी रोगी को पहले

ठीक आतो थी, अब छोटो हो जाती है। पक्षक मोटे हो जाते हैं, जवर के पक्षक नोचे के पक्षकों पर गिरे रहते हैं। गाल भी नीचे की खोर कटक आते हैं, नाक चौड़ी हो जाती है, खोष्ट नीचे को जटकने जगते हैं, टोड़ा चौड़ा हो जाती है। सिर और पक्षकों के बाक्र गिर जाते हैं।

चर्स के नीचे की पूनन चेहरे से गर्दन की श्रीर चर्नी है। गर्दन, वीठ उतर, वक्ष, बाहु हाथ, जवा, पाँव हत्यादि सब भारी श्रीर मोटे पह जाते हैं। हाथ चौदे हो जाते हैं श्रीर उनका प्राकार लेखक फावहें (Spide like) जैसा चताते हैं। मूँह श्रीर गलें के श्रदर का भाग भी मोटा हो जाता है। इससे शब्द में श्रतर पढ़ जाता है। शरीर में चरी दुर्चलना माल्म होने लगती हैं, नाड़ी मटल भी बचा नहीं रहता। रीगो का किसी भी काम करने की चित्त नहीं चाहता। भाषण श्रीर यातचीत को श्रीप्त बहुत मद हो जाती है। रमरण श्रीप्त भी क्षोण हो जाता है, रोगा चात को कठिनता से सममता है श्रीर उसको प्राय नींद घहुत श्राती है।

इन दोनों भयानक रोगों छ। कारण इस प्रथि की प्रकर्मर्यता है। वह जितना प्रावश्यक है उतना उट्टेचन नहीं बनाती । इस कारण ये दशार्ण उत्पन्न होनी है। इसको पाञ्चात्य विज्ञानवाले Thyroid Defeciency के नाम से पुकारते हैं।

यदि एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर से इस प्रथि को निकाल दिया जाय तो उसकी भो यही दशा हो जायगी । किनु गदि उपर कहे हुए रोगों के रोगियों को इस प्रधि का सख (Extract) खाने को दिया जाय तो उससे रोग दूर हो जाते हैं। शिल्पेकारों ने इस प्रधि को मिष्सिडीमा के रोगियों में उनके चर्म के नीचे कहें बार जागया है और साथ में प्रथि का सख भी

## मानव-शर्रार-रहस्य-सिट नं० १२ मिक्सोडीमा-चिकिस्सा के पूर्व श्रौर पश्चात्



(From Bainbridge and Menzies) पृष्ठ-सङ्या ४२२

शरीर में प्रविष्ट किया है जिससे रोगी नीरोग हो गए हैं। श्रनुभव से यह पता जगा है कि यदि यह ग्रंथि, कची या पकाकर रोगी को जिजाई जाय तो उसकी दशा ठीक हो जायगी। श्राजकल यह चिकित्सा बहुत की जाती है श्रीर इस ग्रंथि का सन्व इन ऊपर कहे हुए रोगों के श्रतिरिक्त दूसरी दशाश्रों में भी प्रयोग कराया जाता है।

यदि इन रोगों के रोगियों को प्रथि का प्रयोग कराया जाता है
तो उससे बहुत थोड़े ममय में उनकी मूदता, शरीर का भदापन,
चर्म को मोटाई इत्यादि सब दूर हो जाते हैं। स्मरण-शक्ति जौट
श्राती है, विचार-शक्ति भी ठीक हो जाती है, भाषण के दोष भी
जाते रहते हैं श्रीर कार्य में चित्त जगने जगता है। शरीर की दुर्वजता जातो रहती है श्रीर रोगी रोग-मुक्त हो जाता है। यदि वर्चो
को, जो रोग से ग्रस्त होते हैं, ग्रंथि का प्रयोग कराया जाता है तो
उनकी युद्धि फिर से होने जगती है, मानसिक श्रवस्था भी बदलने
जगती है। पेट का श्रागे की श्रोर निकत्तना, जोभ का जटकना
श्रीर उसमे थूक का गिरना इत्यादि सब बक्षण जाते रहते हैं।
कुछ समय के परचात् वह एक साधारण बच्चे की भाँति दीखने
जगता है। किंतु यह चिकित्सा कई वर्षों तक जारी रखनी पड़ती
है, तब उससे कुछ परिणाम निकलता है। कभी-कभी श्रायुपर्यंत ग्रंथि का प्रयोग करना होता है। समय से पूर्व चिकित्सा के
बंद करते ही फिर रोग की पुनरावृत्ति हो जाती है।

जपर कही हुई दशाएँ अंथि की किया की कमी से उत्पन्न होती हैं। किंतु जब अधि की क्रिया श्रधिक बढ़ जाती है तव भी उससे स्वास्थ्य में विकार श्रा जाता है। उस समय जो दशा उत्पन्न होती है उसे Exophthalmic Goitre कहते हैं। गहे की प्राध साकार में बर जाती है जीर जीवा में दूर से दिनाई पहने लगतो है। माधारणत्या दोनों श्रोर के माग बर जाते हैं कितु कभी-कभी केवल एक ही श्रोर का माग बरता है। मबमें श्रिष्ठ स्पष्ट लक्ष्ण जो रोगा पर दिनाई पहता है वह उसके नेत्रों के टेलों का वाहर की श्रोर को निकलना है। यह प्रतीन होना है कि मानो रोगी के नेत्र बाहर को निक्ले पटते हैं। वे देखने में बढ़े मयानक मालून होने हैं। पलकों के सिक्ड जाने के कारण नेत्र श्रीर भी वह दिनाई देते हैं। कभी-कभी नेत्र वास्तव में नेत्र-गृहा से बाहर निकल शाने हैं। पलकों में भी कभी-कभी करन होता है।

साय ही हृद्य को गति वह जाती है। नाड़ी प्रथम ही से ६८ या १०० प्रति मिनट चलने लगती है। प्रागे चलकर जब रोग बदता है तब उमक्री गति १४०-१६० हो जातो है। कमी-कमी हृद्य हमने मा तेजा में चलने लगता है। धमनियों में स्पटन तेज़ी से होता है। गन्ने के डानों प्रोर का नाहियों में संदर्भ देखा जा मक्ना है। शिराघों तक में स्पटन होने लगाना है। केशिकार्य मी इसमे बन्नो नहीं रहतों। वहाँ भी नाही प्रतीत को जा मक्ना है। हाय पर की शिराघों में नाही प्रतीत होने लगती है। इसमे हृद्य का गिन के वेग का अनुमान किया जा सकता है। इसमे हृद्य का गिन के वेग का अनुमान किया जा सकता है। कभी-कभी हृद्य वडा हुर्व ल हो जाता है जीर उसे जना की अधिकता में उसके प्राधात को न सम्हाज सकते के कारण विस्तृत (Dilatation of Heart) हो जाता है। इन चिह्नों के माथ शरीर में कपनाएँ होने लगती है।

इम दरा की चिकिन्सा प्रांधि की किया को कम करने से ही सकतो है। प्रतप्त यन्त्रचिक्तिमक लोग प्रांधि के कुछ माग को काटकर निकाद देते हैं। कमी-कमी इससे बहुत शीघ्र प्राराम होता है।

## मानव-शरीर-रहस्य—ह्नेट न० १३ नैत्रोत्तेधक खबहुका वृद्धि



(From Bainbridge and Menzies) पृष्ठ-संस्था ४२४

शरीर में इतने बहे परिवर्तन करनेवाली इस ग्रंथि के कोष्ठों के भीतर एक रासायनिक वस्तु पाई जाती है जिसको Thyro-Iodine का नाम दिया गया है। यह श्रायोडिन (Iodine) का एक योग है। शरीर में पाई जानेवाली रासायनिक वस्तुओं में यह एक श्रद्भुत वस्तु है। इस वस्तु का श्रग्ण बहुत बड़ा होता है श्रीर उसमें श्रायोडीन की मात्रा श्रधिक होतो है। कोष्ठों के भीतर जो खेत पारदर्शी स्वच्छ वस्तु भरी रहतो है उसमें यह वस्तु सम्मिलित रहती है। प्रयोगों के लिये उसको ग्रथि से पृथक् किया जा सकता है।

यह एक विचित्र बात है कि मनुष्य की सारी मानसिक शिक्षयाँ, जनन शिक्षयाँ हत्यादि एक छोटी सो प्रथि पर निर्भर करती हैं। चाहे कोई बचा कैसी ही नोज प्रखर बुद्धि को लेकर इस ससार में आवे, किंतु यदि इस प्रथि के सेल श्रपना काम करना छोड़ दें तो उसकी सारी स्वाभाविक शिक्षयाँ नष्ट हो जायँगी श्रीर वह मृद् बन जायगा। वास्तव में इस शरोर को क्रियाएँ ऐसो विचित्र हैं श्रीर उसके भिन्न-भिन्न पुरज़ों का श्रापस में ऐसा गृद सबध है कि शरीर का उत्तम दशा में रहना या हमारा स्वस्थ रहना, एक श्राश्चर्य-जनक घटना है।

ग्रीवा में दो श्रीर प्रथियाँ होती हैं। एक का नाम वालग्रंथि (Thymus) श्रीर दूसरी का नाम उपवदुका (Parathyroid) है। बालग्र थि जन्म के समय काफ़ी बढ़ी होती है, किंतु उसके परचात् शोध ही उसकी क्षति होने लगती है। युवावस्था तक पहुँचने पर इस ग्रंथि का श्रस्तित्व भो कठिनता से शेष रहता है। सारी प्रथि लुप्त हो जाती है। कुछ जागों का कहना है कि यह ग्रथि कुछ श्रिक दिनों तक रहती है। कभो-कभी युवावस्था तक बढ़ती रहतो है।

इस ग्रंथि का कोई विशेष कर्म मालूम नहीं है। किन्हीं-किन्हीं वैज्ञानिकों का मत है कि इस प्रथि का जननेंद्रियों से कुछ सवध रासायनिक परीक्षा से यह मालूम हुन्ना है कि प्रथि के मध्यस्थ भाग में एक रासायनिक वस्तु रहती है, जिसको एक जापानी विद्वान् ने, जिसका नाम टाकामीन था, मालूम किया था। इस वस्तु को ऐद्दिनेत्तिन (Adrenalm) के नाम से पुकारा जाता है। उसको श्रव रासायनिक विधियों द्वारा प्रयोगशालाश्रों में बनाया जाना है श्रीर चिकिस्सा में उसका बहुत प्रयोग होता है।

इस वस्तु को शरीर में प्रविष्ट करने से रक्ष-निकाएँ सकुषित हो जातो हैं धोर गरीर का रक्ष-मार वढ़ जाता है। ऐच्छिक माम-पेशियों की शिक्ष वढ़ जाती है। ग्रनैच्छिक मास-पेशियों की भी किया में वृद्धि होती है। हत्रय की गित भो वढ़ जातो है। यदि हृदय को शरीर से भिन्न करके किसी पोपक व्रव्य में रख दिया जाय श्रीर फिर ऐड्रिनेजिन वसमें प्रविष्ट की जाय तो हृद्य श्रिक वेग श्रीर शिक्ष से सकोच करने जागेगा।

ऐद्नितिन की अनैच्छिक मास-पेशियों पर स्वतत्र नाड़ी मंडल के द्वारा किया होती है। अत्रियों इत्यादि की जितनी पेशियाँ है उनका स्वतत्र नाड़ियों से स्वध रहता है। इन नाड़ियों के जो सूत्र पेशियों में जाते हैं उन पर ऐद्भिनेतिन की किया होती है। अत्रव उस सारी किया का कारण स्वतत्र नाड़ियों के वे सूत्र हैं जो पेशियों के भीतर रहते हैं।

ऐिं क्रिने चिन एक वही हो तेज वस्तु है। यदि उस वस्तु का एक भाग जब के एक सहस्र माग में घोता दिया जाय श्रीर उसकी एक मात्रा शरीर में प्रविष्ट की जाय तो उससे भी उपर कहे हुए परिणाम उत्पन्न होंगे।

साधारणतया प्रत्येक समय दोनों उपवृक्त ऐड्निखन धनाकर शरीर में भेजते रहते हैं। श्रीर वहाँ रक्न-द्वारा वह सारे स्वतंत्र नाही- मंडल को वितरित कर दो जाती है। इसके कारण यह नाडी-मडल सदा आगृत श्रवस्था में रहता है श्रीर श्रपना काम करता रहता है। जब कभी हमको कोध श्राता है या हम किसी प्रकार उसे जित हो जाते हैं तो ऐडिनेज्ञिन की श्रिधिक मात्रा बनने लगती है। उसके बनने से हृदय में श्रिधिक शिक्त श्रा जाती है श्रीर पेशियाँ श्रावण्यकता के समय तेज़ी से काम करने को तैयार हो जाती हैं। यह ऐडिनेज्ञिन यकृत् से ग्वायकोजिन को निकालकर रक्त में पहुँचाती है, जो उसे पेशी के पास श्रावश्यकता पड़ने पर प्रयोग करने के जिये ले जाता है। उसी शर्करा से पेशियों में शिक्त श्राती है।

यह ऐड्निं लिन बनाना ग्रंथि के मध्य भाग का काम है। प्रातस्थ भाग इसके बनाने में किसो प्रकार का योग नहीं देता। वास्तव में ये दोनों भाग दो भिन्न-भिन्न श्रग कहे जा सकते हैं। इनका श्रापस में कुछ भो सबंध नहीं है। यदि श्रूण की उत्पत्ति श्रीर वृद्धि का ध्यानपूर्वक निरीक्षण किया जाय तो मालूम होगा कि ये दोनों भाग विलकुल भिन्न-भिन्न स्थानों में श्रीर भिन्न प्रकार से बनते हैं श्रोर फिर दोनों मिल जाते हैं।

प्रातस्थ भाग का कर्म श्रमो तक ठोक ठोक नहीं मालूम हो सका है। वहुत लोगों का विचार है कि उसका जनने दियों की वृद्धि के साथ सबध है। यह देखा गया है कि जब कभी प्रथि के हस भाग में श्रबुंद हत्यादि हो जाते हैं तो जनन-शक्ति का विकास समय से पूर्व हो जाता है श्रथवा शक्ति प्रवत्त हो जातो है। खियों में भी पुरुषों के समान गुण उत्पन्न हो जाते हैं। उनका गला मोटा हो जाता है, श्रावाज वारीक न हो कर भारी हो जातो है।

त्रतएव इस यथि का मुख्य भाग वोचवाला प्रात है जो ऐहि-नैलिन बनाता है। यदि बाहर के भाग को निकाल भो दिया जाय तो भो उससे किमी प्रकार के दुष्परिणाम नहीं होते। कितु मध्यस्य भाग का निकालना धातक होता है। स्वतत्र नादी-मडल से यह रामायनिक निर्जीव वस्तु कैसे-कैमे कार्य करवाती है। शीत, भय इत्यादि के समय सिर पर वाक खदे कर देना, प्राँखों की पुनिलियों को चीड़ा कर देना, मुख से यृक का निकालना, खीर भी बहुत से दूमरे कर्म यह ऐद्विनेलिन ही करवाती है।

ये दो छोटो तुन्छ प्रथियाँ हमारे जीवन के जिये परमावश्यक हैं। श्रीर गरोर के मुख्य कर्मों में हनका बहुत बहा भाग रहता है।

शरीर के जितने श्रम हैं सब एक दूमरे पर निर्मर रहते हैं। सबों के कर्म भी श्रापस में इसी प्रकार एक दूसरे के श्राध्रित हैं। एक स्थान में गड़बड़ी श्राने से सारा यत्र विगड़ जाता है। यहाँ प्रत्येक श्रम की भलाई इसो में है कि वह श्रपने साथी की भलाई करता रहे।

पीयूप-ग्रंथि (Pitutary gland)—यह प्रथि मस्तिष्क में होती है। इसका श्राकार एक श्रद्ध के समान होता है और यह कपाल की अतुकास्थि के एक खात में रहती है। इसकी ऊपर से नीचे तक लवाई है इच, चीड़ाई है इच श्रीर मोटाई है इच होती है। इसके दो भाग होते हैं। एक श्रग्र माग जो अतुकास्थि पर रहता है श्रीर दूमरा पिछला भाग जो एक उठल द्वारा मस्तिष्क से सयुक्त रहता है। वास्तव में यह श्रिथ तीन भागों में विभक्त की जा सकती है। क्योंकि काटकर देखने से इसमें तीन प्रकार की मिन्न-भिन्न रचनाएँ पाई नाती है। इन नीनों भागों के कर्म मिन्न-भिन्न रचनाएँ पाई नाती है। इन नीनों भागों के कर्म मिन्न-भिन्न रचनाएँ पाई नाती है।

यद्यपि यह बहुत ही छोटी मिथ है फीर उपवृक्त से भी श्रधिक तुच्छ दीखती है, कितु यह भी जीवन के जिये श्रत्यत श्रावश्यक है।

### मानव-शरीर-रहस्य-ह्नेट नं० १४

दो कुत्ते जो एक ही समय पर एक ही माता से उत्पन्न हुए हैं। बाई घोर के कुत्ते की पिट्यूटरी ग्रंथि निकाल दो गई है।



पृष्ठ संख्या ४३०

मानव-शरीर-रहस्य-इंट न० १५ की वृद्धि स्पष्ट हैं। एफ ही ध्यक्ति के चार चित्र जो भिन्न-भिन्न समय पर लिये गए हैं। उनसे रोग

- ४ वर्ष का छायु। (From Bambridge and Menzies) २६ वर्ष की श्राय, ३० वर्ष की श्रायु, पृष्ठ-सख्या ४३१ वर वर्ष की खायु।

यदि इस ग्रंथि को काटकर निकाल दिया जाय, तो शोध ही मृत्यु हो जायगी। यदि इसका श्रम्र भाग निकाल दिया जाय तो उसका भो यही परिग्राम होगा। किंतु यदि पूरा न निकालकर उसका केवल कुछ भाग ही निकाल दिया जाय, तो उससे शरीर में चर्ची. वढ़ जायगी। जब कभी ग्रंथि में किसी प्रकार का रोग हो जाता के हो तो उससे शरीर की चर्ची वढ़ जाती है, जनन-शिक्त क्षीग्रा हो जाती है श्रीर मैथुन-शिक्त का हास हो जाता है।

प्रथि का यह भाग एक श्रातिरक उद्देचन बनाता है। उसी के घटने से जपर कहे हुए पिरिशाम होते हैं। यदि यह उद्देचन श्रिधक बनने लगता है, जैसा कि कभी-कभी प्रथि के बढ़ने से हो जाता है, तो शरीर को सारी श्रस्थियाँ श्रिधक लंबी-चौड़ी हो जाती हैं; मुँह की लवाई श्रीर चौड़ाई बढ़ जाती है, सारे शरीर की श्रस्थियों में बृद्धि होती है जिससे श्राकार विकृत हो जाता है। इस रोग को Acromegaly कहते हैं।

श्रिक बीच के भाग के सेलों का आतिरक दृश्य उपवहुका के सेलों के समान होता है। इनमें भी वैसा हो रवेत, स्वच्छ, गाड़ा, तरल पदार्थ भरा रहता है। किंतु इसमें श्रायोडीन नहीं होती। यह देखा गया है कि जब अवदुका श्रिथ को शरीर से निकाल दिया जाता है तो इस भाग में वृद्धि हो जानी है। किंतु अवदुका श्रीर इस माग को निकाल देने से परिणाम विलकुल ही भिन्न होते हैं। पोशूप प्रथि के अप्र श्रीर मध्य भागों को निकालने से भी परिणाम भिन्न होते हैं। इसके अतिरिक्त दोनों भागों की श्रातरिक रचना भी वहुत कुछ भिन्न है।

पिछले भाग की रचना दूसरे भागों से भिन्न है। कुछ पशुर्यों में वह भीतर से खोखला होता है, कितु मनुष्य में भरा हुआ और ठोस होता है। इस भाग का मस्तिष्क के कोष्ठों से सबध रहता है। इस भाग में जो वस्तु बनतो है उसको पिट्यूटरीन (Pituitrin) कहते हैं। उसको शरीर में प्रविष्ट करने से शरीर का रक्त भार बढ़ जाता है। किंतु यह दणा श्रिधिक समय तक नहीं रहतो। योदे समय के परवात भार फिर कम हो जाता है। इन रक्त भार के बढ़ने का मुख्य कारण चमें के रक्त-निबकाणों का सिकुइना है। कुछ श्रनेष्टिक पेणियों का, जेसे कि गर्भाशय को पेणा, इस बस्तु के प्रभाव में सकोचन होने लगता है। इस कारण प्रसव के समय इस बस्तु का इ जेक्णन दिया जाता है।

विट्यूटरीन का गृक पर विशेष प्रभाव पहता है । उसके शरीर में प्रविष्ट करने से मृत्र की श्रधिक मात्रा चनने लगती है। इसका कारण गृक्ष के रक्त-निलकाशों का विस्तार होना है। जहाँ धर्म की निलकाशों का सकीच होता है चहाँ गृक की निलकाशों का विस्तार हो जाता है श्रीर इससे मृत्र का घनना श्रधिक हो जाता है। इसके श्रतिरिक्त पिट्यूटरीन स्ननों में दृष श्रधिक उत्पन्न करतो है, क्योंकि स्तनों के मास पेशो सकुचित हो जाते हैं।

श्रम भाग के रस को शरीर में प्रविष्ट करने से यह परिणाम नहीं होते। न मूत्र प्रवाह बदता है, न रक्ष-भार बदता है श्रीर न स्तनों की किया ही में कुछ विशेषता होती है।

पिट्यूटरीन का हटय को सँभातने के तिये इ जेक्शन देते हैं। जब हटय की शक्ति चीया हो जातो है, जैसे निमोनिया इत्यादि रोगो में, वहाँ इस वस्तु के इ जेक्शन से बहुत ताम होता है।

शुक्त ग्रंथि—पृरुषों में दो शुक्त व श्रद्ध मिथवाँ होती हैं जो श्रदकोषों में रहती हैं। इस मिथ में शुक्राणु (Sperms) वनते हैं जो श्रन्य कई मिथवों से उत्पन्न हुए द्रव्य में रहते हैं। इस वस्तु को शुक्र कहते हैं। जब यह शुक्र खियों के रज से मिलता है, तो गर्भ उत्पन्न होता है।

सतानोत्पत्ति के श्रितिरिक्ष इन ग्रंथियों के श्रम्य कर्म भी हैं। यदि युवावस्था प्राप्त होने के पूर्व शुक्त ग्रंथियों को श्रवकीपों में से निकाल दिया जाय तो जनने दियों के शेप भाग भी स्वय ही नष्ट हो जाते हैं। साथ में पुरुपों के दूसरे लक्षण, वल पर वालों का निकलना, मूं छ श्रीर टाढ़ी का उगना, श्रावाज़ में मरटानगी श्राना, पुरुपों की भॉति शरीर की वृद्धि इत्यादि सब रक जाते हैं। शरीर वच्चों के समान रह जाता है। कुछ लोगों का कहना है कि शरीर सियों की भाँति हो जाता है, कितु यह सत्य नहीं है। शरीर में चर्ची वढ़ जाती है।

यदि यह प्रयोग पशुश्रों पर किया जाता है, तो वहाँ भी वैसे ही पिरियाम निकलते हैं। मुगें की शुक्र-प्रथि निकाल देने से उसके सिर की केंजगी की वृद्धि नहीं होती। जिन पशुश्रों में केवल पुरुप जाति में सींग होते हैं उनमें सींग निकलने वद हो जाते हैं। किंतु जहाँ स्त्री श्रीर पुरुप दोनों के सींग होते हैं वहाँ केवल सींगों के श्राकार में श्रतर पढ़ जाता है।

शुक्त-प्रथि से जो निलका शुक्र को वाहर जाती है उसको वाँध देनें से ऐसा परिणाम नहीं होता। ग्रंथियों के जो भाग शुक्र उत्पन्न करते हैं वे नष्ट हो जाते है । किंतु अंथि में कुछ ऐसे सेज होते हैं जिनका उस पर भी नाश नहीं होता। वह उत्तम दशा में वने रहते हैं श्रीर पुरुप के जन्म भी शारीर पर प्रकट होते हैं, जैसे कि वन्न का चीड़ा होना, मूँ छ-दाढ़ी का निक्जना, इत्यादि। इसी के श्राधार पर वैज्ञानिक जोग कहते हैं कि शुक्र-मंथि भी एक श्रात-रिक उद्देचन बनाती हैं, श्रीर वही पुरुपत्व के गीण गुणों को उत्पन्न

को एक विशेष स्थान पर काट दिया गया। कुछ चृहों को इस मधि को, श्रथवा इससे बनाण हुण कुछ पदार्थों को, प्रयोग कराया गया। कुछ मसाह के पश्चात् उन चूहों में श्रास्चर्यजनक परिवर्तन हो गया।

ये चूहे प्रयोग के पूर्व वहुत ही शिथिल, श्रक्में एयं, चिंतित श्रार उटासीन भाव से रहते थे । वे श्रपने जीवन में किसी प्रकार का ग्रानट श्रनुभव करते नहीं मालूम होते थे। यदि उनकी भोजन की कोई वस्तु टी जाती तो वहुत धीरे-धीरे उसके पास जाते। श्रापस में लड़ते भा नहीं थे। यदि एक चूहा दूसरे पर प्राक्रमण करे तो वह श्रपनी रहा के जिये भी कोई विशेष उद्योग न करता था। यदि चुहियों को उनके साथ में रख दिया जाता तो वे उनकी श्रीर भी श्राक्षित नहीं होते थे।

िंतु इन प्रयोगों के पण्चात उनकी दणा में विज्ञकुज परिवर्तन हो गया। वह एकटम जवान के ऐसे हो गए। प्रापस में जड़ाइयाँ होने जगीं। भोजन में भी उनकी प्रागद प्राने जगा। छी जाति के प्रति भी उनको राग उत्पन्न होने लगा। यहाँ तक कि वे मैथुन करने में समर्थ हो गए। उनके शरीर के गिरे हुए बाज फिर उग प्राए प्रीर चर्म की मुर्रियाँ वहुत कम हो गईं। उनके शरीर में स्फूर्ति प्रा गई प्रीर वे तेज़ी से इधर-उधर दी इने जगे।

बाउन सीकर्ड का कहना है कि इन प्रयोगों द्वारा मनुष्य की वृद्धावस्था भी वहुत कुछ कम की जा सकती है। इन प्रयोगों से स्पष्ट है कि इन प्रथियों का प्रांतरिक उद्देचन शरीर के लिये कितने श्रिक महत्त्व की वस्तु है।

डिंभ-ग्रंथि—जिस प्रकार पुरुप में पुरुपत्व उत्पन्न करने के जिये शुक्र-प्रथियाँ प्रावश्यक हैं, उसी प्रकार स्त्रियों का स्त्रीपन डिंभ-ग्रंथि पर निर्भर करता है। ये दो प्रथि उदर में टाएँ श्रीर

## ज्ञानेंद्रियाँ

शरोर में पाँच वहां ज्ञानेंद्रियाँ हैं जिनसे वह भिन्न-भिन्न प्रकार का ज्ञान प्राप्त करता है। रसना व जिह्ना के हारा वह रस का आस्वादन करता है। नेत्रों के हारा जगत के सोंदर्थ प्रोर प्रकृति की मिहमा का अनुभव करता है। कर्णों हारा वायु में उत्पन्न हुई जहरें कर्ण की भिन्नों में होकर मित्तिष्क को शब्द का वोध करातो हैं। नासिका हारा उसे मालूम हो जाता है कि कोई वस्तु उसके प्रयोग करने योग्य है या नहीं। श्रीर श्रत में त्वचा की स्पर्श-शिक्त से उसको ज्ञान हो जाता है कि उस पर किमी प्रकार का आधात तो नहीं किया जा रहा है।

ये सब ज्ञानेंदियाँ हमारे यिस्तत्व के लिये कैसी प्रावश्यक हैं? जो लोग दुर्भाग्य-वश किसी प्रकार किसी इंडिय से विचत हो गए हैं वह उनका मृत्य पूर्णतया जानते हैं। जिन लोगों के नेत्र जाते रहते हैं वह अपना जोदन विलकुल भार सममते हैं। पद-पद पर उनको ठोकर खानी पहती है। समार के लिये उनका जीवन निरर्थक हो जाता है। जो लोग कर्यों से विधर हो जाते

चित्र नं १३—जिह्या का उपरी पृष्ठ, जिसमें भिन्न-भिन्न प्रकार के श्रक्तर स्थित हैं। चित्र में कठ का पिछ्जा भाग भी दिखाया गया है।

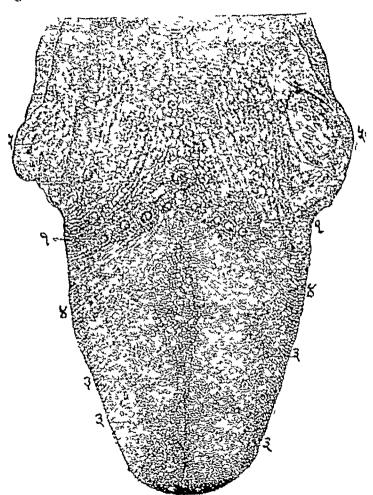

१—खातवेष्टिताकुर । २, ३—छत्रिर्ताकुर । ४—सूत्रांकुर । ५—गत्त-प्रथि ( Tonsils ) । ( Sappey ) ४३६

खात के भीतर बहुत छोटो-छोटो प्रथियाँ रहती हैं जो एक प्रकार का तरल बनाती हैं।

2. छित्रिकाकुर—यह श्रकुर विशेषकर जिद्धा के किनारों श्रीर उसके नीक पर स्थित होते हैं। यह नाम इस कारण रखा गया है कि इस प्रकार के श्रकुरों का श्राकार छित्रका नामक वनस्पति, जो वर्णकाल में यतस्तत टग श्राती है के बहुत कुछ समान होता है।

३ स्त्राकुर—जिहा के उपर वीच के भाग में यह प्रकुर फेले रहते हैं। इनकी सरया सबमे प्रधिक होती है। बहुधा इनके उपरो सिरे से बहुत पारोक मृत्र निकले रहते है जिनके कारण जिहा खुरवरी म लूम होतो है। कुछ मासाहारा व दूसरे पशुर्यों में यह सूत्र बहुत बहे और कड़े होते है। इन्हीं के कारण गाय, मैंस इत्यादि की जिहा पर हाथ फेरने से काँटे से चुभने जगते हैं।

स्वाद का काम खातवेष्टित श्रीर छ्त्रिकोकुरों का है। सूत्राकुरों का कर्म स्वाद को अपेशा स्वर्श का ज्ञान करना श्रधिक है। खानवेष्टित श्रीर छ्त्रियानुरों में स्वादकोप पाण जाते हैं। चित्र न० ६४ — एक स्वादकोप का चित्र।

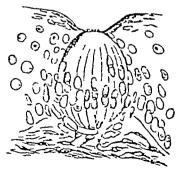

आस्वादन वास्तव में इन स्वादकोषों का कर्म है। इनकी रचना भी विचित्र होता है। लबे-लवे सेल आपस में प्रथित होकर एक अंथि के प्राकार में या जाते हैं और उनके ऊपर के सिरे से बहुत सूक्ष्म बाल के समान सूत्र निकले रहते हैं। इन बीच दे स्वादसेलों के ऊपर एक दूसरा भाँति के सेलों का प्रावरण चढ़ा रहता है। इन स्वादकोषों के भीतर स्वादसेलों के चारों श्रोर नाडों के सूत्रों का एक जाल सा बना रहता है।

जिह्ना के पोछे का भाग, उसके डोनों किनारे श्रीर उसका श्रग्र माग रसास्वादन की शक्ति रखतें हैं। जिह्ना के ऊपरी तक में रसास्वादन की बहुत कम शिक्त है। मोठा स्वाद अनुभव करने की सबसे 'प्रधिक शक्ति जिह्ना के प्रागे के नोक में हैं। कड्वा स्वाद जिह्ना के पीछे के भाग को अनुभव होता है श्रीर तीखा दोनों श्रोर के किनारों को । जवण का स्वाद भी जिह्ना के ग्रय भाग के नोक को श्रन्य भागों की श्रवेक्षा श्रधिक मालूम होता है। यह प्रयोग बहुत सहज में किया जा सकता है। भिन्न भिन्न वस्तुर्त्रों को जल में घोलकर एक उत्तम वालों के बुश ( Camel-hair brush ) से जिह्वा पर भिन्न-भिन्न स्थानो पर लगाना चाहिए। कितु यह ध्यान रहे कि जिम बुश से इन वस्तुश्रों को जिह्वा पर लगाया जाय उसकी नोक श्रत्यत बारीक होनी चाहिए श्रीर भिन्न वस्तुओं के घोल को इस प्रकार लगाना चाहिए कि वह आपस में मिलने न पार्वे । नहीं तो कई स्वाद मिलकर वहुत से स्थान पर फैल जायंगे फ्रीर स्थान का निर्णय करना कठिन होगा। ऐसा करने से मालूम होगा कि कोई-कोई अकुर तो चारों स्वादों की श्रनुभव करता है, किंतु दूसरे केवल एक ही स्वाद का श्रनुभव करते हैं। यह माना जाता है कि मुख्य चार स्वाद हैं जिनका ऊपर

करता है। कुछ पशुर्श्रों में इस कला का बहुत श्रधिक माग इस शक्ति से संयुक्त होता है।

इस कवा पर नाहियों के सूत्रों का एक जाल-सा फैला हुआ है, जैसा चित्र के देखने से स्पष्ट हो जायगा । यह सब बागा-नाहियों को शाखाएँ हैं जो मिस्तिष्क से निकलनेवालो प्रथम नाड़ी है। गध का अनुभव करना इमी का कार्य है। गध के द्वारा उत्ते जित होकर ये नाहियाँ मिस्तिष्क में भिन्न-भिन्न प्रकार के ज्ञान को उत्पन्न करती है।

यद्यपि मनुष्य में यह शिक्ष बहुत कम विकसित हुई है, तो भी प्रयोगों द्वारा मालूम हुआ है कि वह हि १००,०००,००० रत्ती मुश्क तक को मूँच सकता है। इस खिक्ष की परोचा करने के लिये कपूर को जल में घोल कर काम में लाया जाता है। दो निलयों में साधारण जल छोर दूसरी दो निलयों में कपूर का जल लिया जाता है। यह जल मिल-भिन्न शिक्षयों का बनाया जाता है। प्रथम सबसे अधिक कपूर की मात्रावाले जल को सुँघाते हैं। प्रचात् धोरे-धीरे कपूर की शिक्ष को घटाते जाते हैं और उन घोलों को कम से सुँघाते हैं। यहाँ तक कि जल और कपूर घोल में मिन्नता मालूम होनी बट हो जाता है। इसो प्रकार ग्रन्थ वस्तुओं का भी ब्रागोंद्विय पर प्रभाव मालूम किया गया है।

## नेत्र

नेत्रा का काम द्राने का है। नेत्रा में अब कुछ विकार प्रा जाता है अथवा उनकी शक्ति क्षोण हो जाती एँ तय हम कुछ भी नहीं देग मकते । किंतु ननिक मा विचार करने मे मालूम होगा कि जिसको हम देखना कहते हैं, यह कर्म वास्तव में महितद्य में होता है। नेत्र केवल वाता प्रस्तुर्थों के चित्र सींचनेवाले हैं, उन चित्रो को देखने श्रार सममनेवाला मस्तिएक है। जिस प्रकार केमरे के म्लेट पर वाता वस्तु का चित्र सिंच जाता है , किंतु इसकी देणना श्रीर सममता व तंपार धरना एक दूसरे ही मनुष्य का कर्म है। इसो प्रकार हमारे नेत्रों के श्रतिम पटल पर ससार का, शिमे हम श्रपने चारों श्रोर देखते हैं, एक चित्र खिच जाता है । किंतु उसकी सममना मस्तिष्क का कर्म है। मस्तिष्क में यह खद्मत शक्ति है कि वह न केवन किसी वस्तु के चित्रको समक्ता ही है, कितु उसे समह कर जेता हे और फिर काम पड़ने पर उसे स्पष्ट कर देता है। एक बार हम जिस वस्तु को देख लेते हैं, उसका हमारे मस्तिष्क में एक प्रकार का चित्र-सा चन जाता है, जो श्रावश्यकता न होने पर हमारे ध्यान में भी नहीं श्राता। कितु ज्यों ही हम उसकी देखना चाहते हैं श्रथवा यदि उस वस्तु का हमें तनिक सा समरण भी हो श्राता है, तो वह मानसिक चित्र हमारे सामने श्रा जाता है। चित्र न० ६६---दाहना नेत्र जैसा सामने की श्रोर से दीखता है।



ग्र० न० छि०-- प्रश्रुनलिका का छिद्र।

हमारे दोनों नेत्र कपाल को दो नेत्र-गुहाश्रों में स्थित हैं। इन दोनों नेत्रों के गोलों को उपर से उकनेवाले दो पलक होते हैं, जो उनको रक्ता किया करते हैं। इन पलकों के किनारों पर कुछ बाल होते है, जिनको श्रिव्लिगोम करते हैं। इनका कर्म भी नेत्र की रक्षा करना है। वायु में सम्मिलित छोटे-छोटे कया इन बालों में फँस जाते हैं श्रीर उनसे नेत्र की रक्षा होती है।

नेत्र गुहा में जपर श्रीर बाहर के कीने में एक प्रथि रहती है, जिसका कर्म श्रश्न बनाना है। श्रतएव यह श्रश्नग्रंथि (Lacimal gland) कहलाती है। उससे एक बड़ी निकल निकलती है, जो जपर के पलक के नोचे रहती है। उससे कई छोटी-छोटी शाखाएँ निकलती हैं, जिनके द्वारा श्रश्न समय नेत्रों के गोलकों

पर वहा करते हैं। हमय नेत्र के गोले कभी शुन्क नहीं होने पाने।
एक निलका नामिका के भानर नक चली जानो है। यही कारण है कि प्रश्रु प्रवाह के समय नाक से भी जल गिरने लगना है। वह वास्त्रव म प्रश्र हा होने है।

नंत्र का रचता — चित्र को देपने में नेत्र की रचना सहम ही
में समक्ता जा सकता है। इसका प्रावार एसा है, जैसे दो गैंदों के,
जिनम से एक बढ़ा प्रार दूसरी छोटो हो, कुछ भाग काट दिए गए
हो प्रीर फिर टोनों का एक दूसर पर लगा दिया गया हो। इस
प्रकार नेत्र के गोने का प्राप्त भाग एक छोटो गेंद का छोटा टुकड़ा
दीपता है, प्रीर पाले का भाग तहां गेंद का चढ़ा टुकड़ा माल्म
होता ह इसकी प्रातिरक रचना टोक एक फोटोम्राफ़ी के फमरे के
समान है। नेत्र के कम को समक्तन के लिये प्रावश्यक है कि इसकी
रचना का भली भानि निरीक्षण किया जाय।

नेत्र-गोलक का सबसे बाहरी भाग बहि पटल ( Sclern ) का बना हुआ है। यह पटल मीत्रिक तंतुओं से निर्मित है। इसके भानर की छोर एक दूपरा पटल रहना है, जिसको मध्य पटल ( Choroid ) कहते हैं। मध्य पटल के भीतर की छोर एक तीसरा पटल है, जो छान पटल ( Retina ) कहा जाता है, छीर जो देवने क कर्म से विशेष सबध रपता है। इस प्रकार यह गोला इन तीनों पटलों से बना हुआ है। इन पटलों के भीतर एक प्रकार की गाढ़ो तरल स्टच्छ छत्यत पारदर्गक बस्तु रहती हैं। यह बस्तु नेत्र के छत्र भाग छीर पिछले भाग दोनों में भरी रहती है। इसके खितरिक्र छत्र छीर पटचात् भाग के धीच में एक ताल ( Lens ) स्थित है। इस ताल पर छागे की छोर मध्य पटल में निकला हुआ एक प्रवर्शन लगा रहता है, जो छायरिस

(Iris) कहताता है। दोनों श्रोर के श्रायरिसों के बीच के छिड़ को तारा (Pupil) कहते हैं।

सबसे बाहर का बहि पटन जब नेत्र के श्राप्त भाग पर श्राता है जहाँ पीछे की श्रोर श्रायरित श्रीर तारा स्थित हैं, तो उसकी रचना कुछ बदन जाती है। वह बिनकुन स्वच्छ हो जाता है, जिससे उसके द्वारा प्रकाश की किरगों भीतर प्रवेश कर सके। यह भाग कनीनिका (Cornea) कहनाता है।

चित्र नं ०१७-सिलियरी प्रवर्द न जैसे कि पीछे से दोखते हैं।

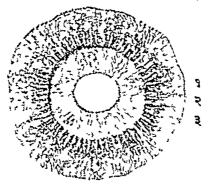

१---- श्रायरिस का पिछ्ता पृष्ट । नेत्र-सकोचक-पेशी इसमें समिमितित है।

२--- मध्यपटल ( Choroid ) का श्रम्र भाग।

३—सितियरी प्रवद्धन ( Ciliary piocesses )।

पोछे का मध्य परत वास्तव में नेत्र का रक्षमय परत है, जो रक्ष की श्रत्यत सूक्ष्म नित्तकाशों के मिलने से बना है। साथ में उनको श्राश्रय देने के लिये कुछ सौत्रिक धातु भी रहती है। यह परत नेत्र-गोलक के चारों श्रार होता हुश्रा श्रागे जहाँ ताल स्थित है वहाँ तक पहुँच जाता है। इसका श्रतिम भाग कई प्रवद्ध नों के रूप में ताल के किनारी पर लग जाता है। यह सिलियरी प्रवर्छन (Ciliary processes) कहलाते हैं। इन प्रवर्द्धनों के बाहर की घोर एक पेशी होती हैं, जिसका नाम सिलियरी पेशी (Ciliary muscle) हैं।

इस पेशी के श्रतिरिक्ष तारे के चारों श्रीर श्रनिष्युक मास-पेशियों का एक इलका सा धेरा रहता है। यह पेशी कनीनिका का सकीचक होता है।

श्रायरिस के पीछे स्थित तास एक कीप से उका हुआ रहता है। इस तास की एक उधन में भाने रहता है, जो एक श्रोर तास में श्रोर दूसरी श्रोर सिस्तियरी प्रवर्त नों से साग रहता है।

वह स्थान, जहाँ बहि पटल श्रीर कनीनिका का मेल होता है, नेश्रों के कई रोगों से समय रलता है। हमी स्थान पर सिलियरी प्रवर्दन, श्रायरिम श्रीर कनोनिका से सगम होता है। कनोनिका का सबसे विद्यला परत श्रीर बाच का माग दोनों श्रायरिस के साथ मिल जाते हैं। श्रायरिम के कुछ मूत्र श्रीर कनीनिका के मबसे विद्यले परत के मिलने से एक बधन बनता है, जिसको फनीनिका का सिच्छुड़ बंधन (Ligmentum Pectunatum Iridis) कहते है। यह मगम का स्थल श्रायरिस का कोश (Iridic angle) कहलाता है। कोश के तल में श्रायरिस के सूत्र कुछ विचित्रल होते हे श्रीर हनमें जमोका प्रवाह करता रहता है। इस स्थान में एक श्रीर तो बसीका बनता है श्रीर दूसरी श्रीर उसका शोपण हो जाता है, जिससे लसीका सबहन का एक चक जारी रहता है।

सबके मीतर ग्रत पटन स्थित है । देखने का कर्म इसी पटल का है। ग्रतएव इसकी सपूर्णत व्यारया करना ग्रावश्यक है। यह

## मानव-शरीर-रहस्य—स्नेट न० १६ चाक्षुप चिंव श्रोर पीत विदु

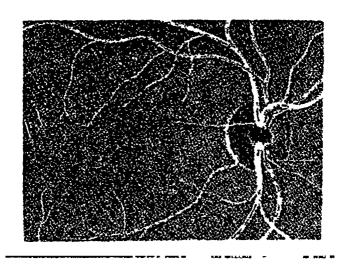

(From Swanzy's "Diseases of the Eye" ( हमारे शरीर की रचना से ) पृष्ठ-संख्या ४४८

|   |   | ~ |  |
|---|---|---|--|
|   | 7 |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
| • |   |   |  |
|   |   |   |  |

पटन नेन्न-गोलक के श्रगले  $\frac{9}{\xi}$  भाग में नहीं रहता । सिलियरी प्रवद्ध नों के पास हो उसका श्रत हो जाता है। यह पटन वास्तव में नाड़ो के सूत्रों से बना हुश्रा है।

पीछे को श्रोर पटल पर एक छोटा सा उभार होता है, जिसकी पिरिधि ही इस होती है। इसका रंग कुछ हलका सा पीला होता है। इस उभार के बीच में एक हलका सा गढ़ा होता है। इस पीत रग के उभार को पोत विंदु (Yellow spot) कहा जाता है। पोत बिंदु के लगभग है उच मीतर की श्रोर वह स्थान है जहाँ नेत्र की दृष्टि-नाड़ी नेत्र के भीतर प्रवेश करती है। यह नाड़ी वास्तव में मस्तिष्क ही का एक भाग है, जो इम रूप में नेत्र तक चला श्राता है। जिस स्थान पर यह नाड़ी नेत्र से निकलती है वहाँ बहुत से छिद्र रहते हैं।

श्रत पटल को सूचमदर्शक यत्र के द्वारा देखने से मालूम होता है कि वह दस प्रकार के भिन्न-भिन्न स्तरों के मिन्नने से बना हुआ है । इन भागों में नाइी-मेलों को हो श्रधिकता दीखतो है। इस पटल का विशेष भाग वह है, जिसको 'दंड श्रीर शंकु' (Rods and cones) का नाम दिया गया है। यह दोनों भिन्न-भिन्न प्रकार के सेल होते हैं। दोनों के श्राकार में भिन्नता होने के कारण उनको भिन्न-भिन्न नाम दिए गए हैं।

चित्र को देखने से मालूम होगा कि दह और शकु दोनों के शरीर दो मार्गों में विभक्ष किए जा सकते हैं। एक माग तो टडे के समान है और दूसरा भाग जा पीछे की और रहता है, ये दोनों में भिन्न है। टढ का बाहरी भाग आकार में पहले भाग के ही समान है, किंतु वह स्वच्छ है। कोन का दूसरा भाग एक छोटे से नोकी ले ढडे के समान है, जो नीचे से चौडा है, किंतु ऊपर जाकर पतला हो

बट विलकुल केमरे के समान हैं। सबके आगे प्रकाश के भीतर जाने के लिये केमरे में एक छिद्र होता है और उसके पीछे लेंस रहता है, वैसे ही हमारे नेत्रों में कनीनिका के पीछे तारा है। केमरों में जिस छिद्र के द्वारा प्रकाश की किरणें भीतर प्रवेश करती हैं, उसके घटाने-वदाने का प्रवंध रहता है। प्रकाश के श्रधिक होने पर छिद्र की छीटा कर देते हैं, जिससे श्रधिक प्रकाश भीतर पहुँचकर चित्र की न विगाइ सके। प्रकाश के कम होने पर छिट को चौड़ा कर देते हैं। नेत्र में भी ऐसा ही प्रबंध है। श्रायरिस नेत्र के तारे को छोटा-बड़ा कर सकता है। केसरे में काँच का लेंस रहता है, जिसके द्वारा किरणें भीतर जाकर छायाचित्र बना देती हैं। चित्र को बिलकुल स्पष्ट करने के लिये लेंस को श्रावश्य-कतानुसार श्रागे-पीछे करना पड़ता है। इसी प्रकार नेत्र में ताक रहता है, जिसके द्वारा किरणें नेत्र के भीतर जाकर श्रत:पटल के प्रेट पर चित्र बना देती हैं। यह ताल जैसी श्रावश्यकता होती है, कभो भ्रागे को बढ़ता है भीर कभी पीछे हटता है, जिससे चित्र स्पष्ट बनता है। हमको बहुधा पास व दूर की वस्तुर्थों को ध्यान से देखना पड़ता है । उस समय यह ताल श्रागे बढ़ता व पीछे हटता है श्रीर उसी के श्रनुसार श्रंत पटल पर चित्र बन जाता है।

नेत्र को रचना का कुछ ज्ञान प्राप्त करने के परचात् श्रव हमकों यह देखना है कि यह चित्र श्रत.पटल पर किस प्रकार चनता है। प्रकाश श्रपनी यात्रा में सब स्थान श्रीर काल में भीतिक नियमों का पालग करता है। प्रकाश की किरखें सीधी रेखा में यात्रा करती हैं। उनके मार्ग में कोई घुमाव या मोंड नहीं होता। जब वे किसी वस्तु पर टकराती हैं तो उससे टकराकर एक दूसरे

मार्ग से वे फिर लीटतो हैं । यह एक माघारण वात हैं कि
लिट एक गेंट को टीवार पर मारें, तो टीवार से टक्कर खाकर गेंट
फिर लीट श्राता है। जितने वेग मे गेंट को मारा जायगा, टतने
ही वेग से गेंद लीटेगा। यही वात प्रकाश के किरणों के बारे में
मत्प है। यिंट वह वस्तु, जिस पर प्रकाश की किरणों टकराती है,
पूर्णतया समनल है तो प्रकाश की रिम उस वस्तु के तल नक
पहुँ वने में जो कीए बनाण्गी उसके लीटने में भी उतनी ही

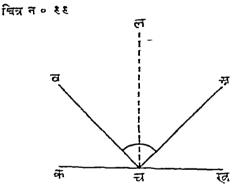

दिगरी का कोण वनेगा। चित्र के टेखने से यह बान न्यष्ट हो जायगी। कम तक पर श्र च श्रवाशरेला गिरती हैं। च न्यान पर टक्सकर च व मार्ग से फिर लीट लाती हैं। कितु लीटने में तक के माथ वह टतना ही कोण बनाती है जितना कि तल पर श्राने के समय टमने बनाया था। श्र च म कोण व च क कोण के बसावर है। किंतु यिट क च म तक महा हुशा होगा तो रेमा का मार्ग विलक्ष्व बदक जायगा। जितने मुहे हुए तल है वह एक ताल की माँति स्ववहार करते है।

चित्र नं ० १००

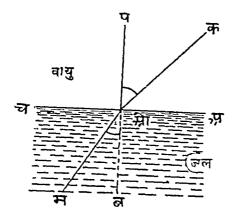

जब प्रकाश की रेखा को एक वस्तु में दूसरी वस्तु में होकर जाना पडता है तो उसका मार्ग बदल जाता है। दोनों वस्तुओं के सगम स्थान पर प्रकाश-रेखा मुद्द जाती है। यदि रेखा वायु-मंदल से जल में जा रही है तो जहाँ वायु और जल मिलते हैं श्रथवा यों कहना चाहिए कि जल के तल पर ही उसका मार्ग कुछ बदल जायगा। इस घटना को वर्त्तन कहते हैं।

मुद्दे हुए लेंस या ताल के तल पर प्रकाश रेखा का व्यवहार भिन्न होता है। प्रत्येक लेंस का एक श्रक्ष होता है। यह उस रेखा का नाम है जो लेंस के गोलाई के केंद्र में होती हुई निकलती है। जो किरगों लेस के श्रक्ष के समानातर जाकर उस पर टकगती हैं, वे लस में होती हुई वर्त्तित होकर पीछे की श्रोर को एक स्थान पर मुद्य श्रक्ष को काटती हुई निकल जायँगी। जिस स्थान पर पीछे की श्रोर वे श्रक्ष की रेखा से मिलती हैं, वह पीछे का किरगा केंद्र कहलाता है। इसी प्रकार एक श्रागे का किरगा-केंद्र होता है।

चित्र नं० १०२—नेंत्र में प्रकाश की किरणों का मार्ग, जिससे श्रंतःपटल पर स्पष्ट प्रतिविंव वनता है। चित्र में विदित होता है कि पटल पर बाह्य वस्तु का उत्तटा प्रतिविंव बनता है।

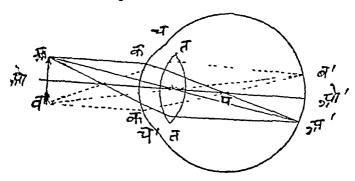

मौतिक नियमों के अनुसार हमारे नेत्र के भीतर जो चित्र बनता है, वह उत्तदा होता है। यदि हम किसी मनुष्य को देखते हैं तो उसका जो चित्र हमारे नेत्र के भीतर वनेगा, उसमें मनुष्य के पाँव तो ऊरर होंगे और उसका सिर नीचे होगा। छंत पटन एक मुझ हुआ तन है, किंतु चित्र इतने छोटे स्थान पर बनता है कि वह समतन हो सममा जा सकता है। किंतु यह एक गृढ़ प्रश्न है कि जब हमारे नेत्र के भीतर जो चित्र बनता है, वह उत्तदा होता है तो उस वस्तु व व्यक्ति को हम सीधा किस प्रकार से देखते हैं। यह मस्तिष्क का काम है। देखना और सममना जैसा ऊपर कहा जा चुका है, नेत्र के कर्म नहीं हैं, किंतु उनका संबध मस्तिष्क से है। किसी वस्तु के आकार व स्थान का निश्चय नेत्र पर नहीं निर्भर करता, किंतु वह कार्य मस्तिष्क के द्वारा होता है। हम अनुभव द्वारा वस्तुओं के आकार का ज्ञान करना सीख गए हैं और उन्हीं के द्वारा हम किसी वस्तु की दूरी का अनुमान करते हैं।

समीप-स्थान ग्रीर श्रनुकृतन-नेत्रों के दूर श्रीर पास देखने की शक्ति परिमित है। यदि हम किमी वस्तु को पास करते जायं तो कुछ दूरी तक तो उस वस्तु को इस सहज ही में देखते जायँगे कित् एक विशेष स्थान से आगे बदकर उसे देखने के जिये हमें प्रयव करना पहेगा। उम वन्तु को नेग्रों के बहुत हो पाम ले जाने पर हमको उसे देखने में कष्ट होने लगेगा श्रीर श्रत में हम उसे नहीं देख सकेंगे। यदि हम एक कागज़ पर दो विद्व बना है जो एक इसरे से पुरुष्ट च से अधिक दूरी पर स्थित न हाँ श्रीर उस कागज़ को इस कुछ दूरी से बराबर नेत्रों के पास जाते चले जायँ तो कुछ समय के पश्चान हमको वे दोनों विद् एक ही दिखाई देने जगरे । वह स्थान, जहाँ सबसे प्रथम दोनों बिद्ध एक दिखाई देते हैं, समीप स्थान' कहलाता है । वह नेत्र से कोई छ इच की दूरी पर है। नेत्र को समीप देखने में अयल करना पहता है। यदि नेत्र उसी श्रवस्था में रहें जिसमें कि वह दूरवर्ती वस्तुश्रों को देखने हे तो पास को वस्तुश्रों का श्रत पटल पर स्पष्ट चित्र नहीं धन सकता । ऐपा करने के लिये नेत्र के भीतर स्थित ताल को अपने आकार में कुछ परिवर्तन करना पड़ता है। उसका धागे का तल श्रधिक उसतीद्र हो जाता है और इस प्रकार वह कनीनिका के श्रधिक पाम पहुँच जाता है। कनीनिका का श्राकार प्रवेषत् हो रहता है। लेस के पिछते पृष्ठ में भी कोई अतर नहीं पदता । इस किया को पश्चिमीय विद्वान् Accomodation कहते हैं। श्रर्यात् ताल श्रयने को श्रावश्यकतानुसार श्रनुकृत बना लेता है। यह कर्म मिलियरी पेशो का है, जिसके सकीच करने से ताल भागे की वढ़ जाता है। जब पेशो का संकोच समास हो जाता है तो ताक फिर भ्रपनो पूर्व दशा में भ्रा जाता है

नेंत्र दूरवर्ती वस्तुएँ देखने के तिये श्रमुक्त है। उनको देखने में ताब के श्राकार में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता।

नेत्र के विकार—स्वस्य उत्तम नेत्र की रचना इस प्रकार की होती है कि उसमें वाद्य वस्तुष्रों का चित्र ष्रांत पटल पर स्पष्ट वन जाता है। बाहर से जो प्रकाश की रेखाएँ नेत्र में प्रवेश करती है वे सब ष्रंत पटल के ऊपर जाकर मिस्तता हैं श्रीर वहीं उनका किरण-केंद्र वनता है। इस कारण जो चित्र वहाँ बनता है चह विलकुल स्पष्ट होता है। कितु ऐसा उन्हीं किरणों से होता है जो समानांतर नेत्र में प्रवेश करती है। मीतिक विज्ञान के श्रमुमार केंचल वे रेखाएँ समानातर होती है जो बहुत दूरी से श्राती है। ध्रतएव इससे यह परिणाम निकलता है कि दूरवर्ती वस्तुश्रों का श्रंत पटल पर सदा स्पष्ट चित्र बनता है। इसलिये नेत्र को श्रमुक्ल करने की कोई श्रावश्यकता नहीं पढ़ती। कितु समीपवर्ती वस्तुश्रों से जो किरणे श्राती हैं वे समानांतर नहीं होतीं। श्रतण्य वह श्रत पटल पर स्पष्ट चित्र नहीं वना सकतीं। इस कारण ताल को श्रमुक्ल होना पढ़ता है।

१. समीप-दृष्टि ( Myopia )—इस अवस्था का विशेष कारण नेत्र के गोले का लवाई में अधिक हो जाना है। इस कारण अत पटल ताल से अधिक दूर हो जाता है। अत्र एव समानातर किरणें, जो नेत्र में प्रवेश करती हैं, अत पटल तक पहुँचने से पूर्व ही अपना किरणें केंद्र बना देती हैं और फिर पटल पर पहुँचती हैं। वहाँ उनसे जो चित्र बनता है, वह स्पष्ट नहीं होता है, क्योंकि उनका किरणें केंद्र पटल पर नहीं वनता। जो किरणें पास की वस्तुआंं से आती हैं वे ताल के द्वारा समानातर होकर पटल पर पहुँचकर चित्र वनाती हैं, किंतु दूर की वातुओंं का चित्र पटल से पूर्व ही वन

जाता है। इस प्रकार समीय-दृष्टिवाला मनुष्य पास की वस्तु तो देख सकता है किंतु दूर को वस्तु उसे नहीं दिखाई देती। इस विप्र ते १०३ — दोषपुष्र दृष्टि की दशा में नेत्रगोलक की प्रवस्था।

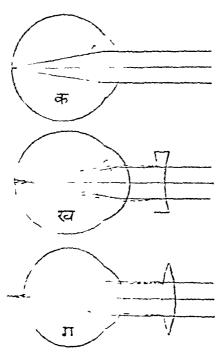

(Howell)

विकार को दूर करने के लिये ऐसा प्रचय होना चाहिए कि दूर में धानेवाली समानानर किरसों धन पटल पर पहुँचकर किरसा-बेंट यनावें। इसके लिये नेबों के धारों ननोटर (Concave) कांच के लेंसों का प्रयोग करना चाहिए। यह लेंस किरसों की एंखा देते हैं जिससे उनका किरण-केंद्र पोछे को हट जाता है। उचित लेंसों के द्वारा किरणों के मार्ग को इस प्रकार बटला जा सकता है कि वह श्रत पटल पर जाकर मिलें, जिससे चित्र स्पष्ट बने। दूरवर्ती वस्तुएँ इन लेंसों द्वारा स्पष्ट दिखलाई देने लगती हैं।

यह विकार कभी-कभी जन्म ही से होता है। किंतु श्रधिकतर जन्म के परचात् नेत्रों मे उत्पन्न हो जाता है। इसका कारण नेत्रों के वाहरी पटलों की दुर्वलता है। नेत्रों के खाकार की वनाए रखने वाले यह पटल श्रीर भीतर की वस्तु हैं जो पूर्व श्रीर पाश्चात् कीए (Acqueous and Vitreous Humoui) में भरी रहती हैं। इस वस्तु के कारण नेत्र के भीतर सदा कुछ भार ( Intia Ocular Pressure ) बना रहता है जिससे यह पटन ऊपर की श्रोर उमरे रहते हैं। कित साथ में उनको भी इतना कड़ा श्रवश्य होना पड़ता है, जिससे वह उस भार को सहन कर सकें। जब कभी इनमें दुर्वलता श्रा जाती है, चाहे वह शरीर की दुर्वलता से, या किसी रोग से या किसी अन्य कारण से हो, तो यह आतरिक भार को सहन न कर सकने के कारण ढी ने होने लगते है। तिस पर यदि नेत्रों पर प्रधिक ज़ोर डाला जाता है, जैसे कि छोटे-छोटे प्रक्षरो के पढ़ने में, या बहुत पास से पढ़ने या कम प्रकाश में पढ़ने में तो नेत्र के गोलक लवे हो जाते हैं। इनकी कनीनिका से लेकर श्रत पटल तक की दूरी श्रधिक हो जाती है। श्रतएव पटल भी दूर हो जाता है श्रीर उससे समीप-दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। इस विपय के पहितों का विचार है कि श्राजकत जो यह विकार इतना श्रधिक देखने में श्राता है, उसका मुख्य कारण बुरी भाँति से पढ़ना है। बहुत छोटे अक्षर, प्रकाश का अपर्याप्त होना, पुस्तक को उचित प्रकार से नेत्रों के सामने न रखना, इत्यादि ऐसी बातें हैं,

श्रागे श्रीर पीछे को हट सकता था श्रीर उसके श्राकार में परिवर्तन हो सकता था, उस प्रकार चृद्धावस्था में नहीं होता। श्रतएव ताब की श्रमुक्वन-क्रिया की शिक्ष के कम हो जाने से यह दशा उरपन्न होती है। रोगी किसी चस्तु को पाम से स्पष्ट नहीं देख सकता। पढ़ने के लिये उसे पुस्तक नेत्रों से बहुन दूर रचनो पड़ती है, यहाँ तक कि श्रक्षर दिखाई देने घद हो जाते हैं। श्रतएव स्पष्ट है कि उन्नतो- टर (Convex) जेस की चृद्धावस्था में श्रावश्यकता होती है। इम प्रकार के लेंस से उस विकृत दशा में बहुत सहायता मिख सकती है।

जो लोग पूर्व हो से समीप-दृष्टि से ग्रस्त होते हैं, उनको यह विकार इतनी जल्दो नहीं होता, नितना कि साधारण स्वस्थ नेत्र-वालों को हो जाता है। उन लोगों के ताल को श्रुतुकूलन-शिक्त के कम हो जाने से वह साधारण श्रवस्था में श्रा जायेंगे।

थ श्रसम-दृष्टि (Astigmatism)—नंत्र की रचना वताते समय यह कहा गया था कि दो गरों के कटे हुए भागों को जोड़ देने से नेत्र के समान श्राकारवाजी वस्तु तैयार की जा सकती है। कनीनिका एक गेद का छोटा सा कटा हुश्रा भाग कहा जा सकता है। श्रतएव गोल गेंद के समान उसकी गोलाई चारों श्रोर समान होती है। कितनी गोलाई ऊपर से नीचे की श्रोर है उतनी ही गोलाई नेत्र के दाहने कोने से वाएँ कोने की दिशा में है। ऐसा होने से प्रकाश की किरणों का वर्तन श्रीर उनका नेत्र के भीतर प्रवेश करके एक स्थान पर किरणा-केंद्र बनाना ठीक प्रकार से होता है। यदि कनीनिका की भिन्न-भिन्न दिशाश्रों की गोलाई में श्रतर पढ़ जाय, ऊपर से नीचे की गोलाई श्रीर दाहने से बाएँ कोने तक की गोलाई ढोनो श्रापस में भिन्न हों, नो भौतिक विज्ञान के

नियमों के अनुसार दोनो दिजाणों पर पड़नेवाली किरणों के मार्ग भिन्न हो आयेंगे थीर वे नेत्र के भीतर एक केंद्र पर नहीं मिलेगी। असम दृष्टि हमी को कहते है। कनीनिका की भिन्न भिन्न दिशाओं की गोलाइयों में अतर पढ़ जाता हैं। इस कारण किरणें नेत्र के भीतर एक केंद्र पर नहीं मिल सकती। वे भिन-भिन्न स्थानों पर बहुन सो थार अस्पष्ट छाया बना देती है। ऐसे मनुष्य को, जा ऐसे विकार से अस्त हैं, भिन-भिन्न दशाओं में स्थित वस्तुएँ समान होने पर भी समान नहीं मालूम होती। साथ में जो चित्र दिखाया गया हैं, उसको नेत्रों की परीक्षा करने में इस दशा के मालूम करने के लिये प्रयोग किया जाता है। जो लोग इस विकार से अस्त होते हे, उनको भिन-भिन्न रेखाओं का

वर्ण भिन्न भिन्न दोखता है। कोई रेखा श्रधिक गहरे काले रंग को दीखती है, किसी का रग हजका मालुम होता है। कमी-कमी

चित्र न० १०४

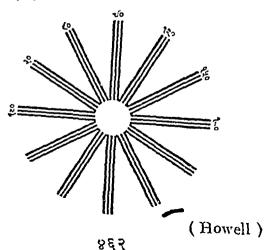

किसी को सब रेखाएँ एक समय में दिखाई ही नहीं देतीं। इसका कारण यही है कि कनीनिका के तब पर पड़नेवाली किरणे नेत्र के भीतर एक स्थान पर नहीं मिलतीं।

यह विकार कुछ न कुछ सीमा तक प्रत्येक व्यक्ति के नेत्रों में रहता है। श्राकाश में तारें जो समान दिखाई देते है, उसका कारण यही हैं कि हमारी श्राँखों में यह विकार उपस्थित होता है। साधा-रणतया यह विकार कनीनिका में रहता है। किंतु कमी-कभी ताल में भी पाया जाता है। इसकों दूर करने के लिये एक विशेष प्रकार के लेंस प्रयोग किए जाते हैं जिनकों Cylindical कहते है।

ऊपर कहे हुए विकारों के श्वतिरिक्ष नेत्रों में कुछ श्रीर भी टोप पाण जाते हैं। साधारणतया जब किसी ताल के द्वारा प्रकाश-किरणें निकलती है तो ताल के सब भागों से प्रकाश किरणों का समान वर्तन नहीं होता। उसके किनारे जितना श्रधिक वर्तन कर सकते हैं उतना ताल का मध्य भाग नहीं कर सकता। इस कारण चित्र के स्पष्ट होने में सदेह हैं। 'इसको गोला पेरण' (Spherical aberration ) कहते हैं। साधारण यंत्रों में-जैसे फ्रीटोबाफ्री का केमरा, दुरबीन इत्यादि-इस दीप की दूर करने के लिये एक ऐसा प्रवध रहता है जिससे प्रकाश-किरणें लेंस के किनारों पर नहीं पड़ने पातीं । इसको Diaphragm कहते हैं । इसके बीच में एक छिद्र होता है जिसमें होकर प्रकाश की किरगों लेंस तक पहुँचती हैं। वह छिद्र छोटा या बड़ा किया जा सकता है। नेत्रों में भी आयरिस यही काम करता है। वह जितनी श्रावश्यकता होती है उतना ही प्रकाश नेन्न के भीतर जाने देता है। जिस समय नेंग्रों का तारा संकुचित होता है, सूर्य का प्रकाश तेज होता है श्रीर देखे जानेवाली वस्तु उचित दूरी पर

होती है, उस समय नेत्र में उम वस्तु का बहुत स्पष्ट चित्र वनता है। नेत्र में किरणें काफ्री पहुँचती हैं, किंतु थोड़े में स्थान में होकर पहुँचती हैं।

साधारण तालों में एक श्रीर विकार होता है। जिस समय किमी काँच के टुक्क या ताल के ट्रारा प्रकाश लाता है तो वह माल प्रकाश को उसके अवयव वर्णों में, जिनका टल्लेस पूर्व ही किया जा चुका है, विभक्त करने का उद्योग करता है। उसके लिये दूरवीन इस्यादि थत्रों में कई प्रकार के प्रयध रहते हैं। वहाँ कई लेमों को, जो भिन्न-भिन्न माँनि के होते है, मिलाकर ऐसा प्रवध कर दिया जाता है कि एक लेंस से उत्पन्न हुए विकार को दृमरा दूर कर दे। इस प्रकार उस 'वर्णापिरण' ( Chromatic aberration) की घटना को रोक दिया जाता है। समव है कि नेत्र में भी, जो भिन्न भिन्न भागों में से निकलकर प्रकाश को ग्रत पटल तक पहुँ चना पड़ता है, उस मबका यही श्राभित्राय हो। यदि एक वस्तु कुछ इस प्रकार का विकार टत्पन्न करे तो दूसरी टमको दृर कर टे । जो कुछ भी हो, किंतु सबका परिणाम यह होना है कि नेत्र में वर्णापरण की घटना त्रितकुल भी नहीं होनी। किन जब चित्र टचित न्यान पर नहीं वनता, किरण-रेखार्घों का किरण-केंद्र श्रत परल पर नहीं बनता तो यह घटना कुछ-कुछ होने त्तगतो है।

श्रंत पटल का कर्म—जो कुछ उत्तर कहा जा चुका है उसमें यह भली भाँति विदित हो चुका होगा कि देखने का काम श्रत -पटल ही का है। उस पर बाह्य वस्तुर्श्नों का चित्र बनता है जिसमें उसके मेल उत्तेजित होकर मस्तिष्क को उत्तेजना मेजते हैं श्रीर मस्तिष्क उनकों प्रहण करता है। हम पटल में जो उंड श्रीर शकु हैं, उन सर्वों का नाईं। के सूत्रों से सवध है। वास्तव में सारा श्रंत पटल नाईी-सेल श्रीर सृत्रों का यना हुश्रा है।

वाहर को सब उत्तेजनाएँ ग्रहण करनेवाला श्रंत पटल ही है। जिस स्थान पर दृष्टि-नाड़ी नेत्र से निकलतो है उस स्थान पर उस पटल में दृंड श्रीर शकु नहीं है। प्रयोगा द्वारा यह सिद्ध हो चुका है कि यह स्थान दृष्टि-शक्ति से हीन है। इस कारण वह श्रध स्थान ( Blind spot ) कहलाता है। यदि किसी वस्तु की छाया इस स्थान पर पहती है तो वह वस्तु नहीं दीखती। कितु उथों ही वह वस्तु तनिक इधर-उधर को हटती है तो फिर दिखाई देने लगती है। कभी-कभी यह होता है कि नेत्र को एक श्रोर से दूमरी श्रीर घुमाने में क्षण भर के लिये एक काला मा विद्व वायु में दीख जाता है। यह सब इस ग्रंध-स्थान के फारण होता है।

इन दंड प्रीर शकुशों के भी कर्म भिन्न हैं। इन दोनों की रचना में भिन्नता है। प्राकार दोनों का पृथक् है। दछ में एक प्रकार का रग होता है जो गंकु में नहीं होता। इसके प्रतिरिक्त रात्रि में निकत्तनेवाले पक्षियों के जैसे उल्लू इत्यादि के नेत्रों में टढ़ की बहुत प्रधिकता मालूम होतो हैं। जिन मनुप्यों में रंगों में भेट करने को शक्ति नहीं होतो, प्रतापटल के उस भाग में, जो रग भेद करने में प्रशक्त होता है, शंकु अनुपस्थित होते हैं। कुछ बेज्ञानिकों का सिद्धात हैं कि रग का भेद करना केवल शकुश्रों का काम है। प्रकाश श्रीर अधिरे में भिन्नता करने की शक्ति टढ़ में हैं। वह रग में भेद नहीं कर सकते। श्रीधेरे में टेखना भी दछ हो का काम है। कितु दिन के प्रकाश में शकु टेखने का काम करते हैं। श्रतएव जिन लोगों में रंग में भेद करने की शक्ति नहीं होती किसी की मा उत्तेजना नहीं होतो तो काला रग मालूम होने कगता है। श्रयांत् श्रंत.पटल का विश्राम करना ही मानो काला रग दोखना है। इस सिद्धात के श्रनुसार विशेप रगों के लिये श्रत पटल में विशेप सेलों की उपस्थिति श्रीर उनके साथ कुछ विशेप सूत्रों का संबंध मानना पड़ता है। न केवल यही, कितु मस्तिष्क में भी हन रगों के लिये विशेष केंद्रों का श्रनुमान करना पड़ता है।

सिद्धातिनर्मातायाँ का कथन हैं कि हम किसी एक विशेष रग को उत्ते जित नहीं कर सकते । प्रत्येक किरण एक से श्रधिक व सब रगों को उत्ते जित कर देती है । जब हमको कोई एक शुड रग, जिनका उपर नाम लिया जा चुका है, टीखता है तो उसके साथ श्रीर दूसरे रग भी रहते हैं।

इस सिद्धात पर बहुत से दोप उठाए गण हैं श्रीर बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनका वह उत्तर नहीं दे सकता।

२ हेरिंग ( Henng ) का सिद्धांत — ऊपर के सिद्धात के ममान ही हेरिंग महाणय तोन रासायनिक वस्तुएँ मानते हैं। दित वह उनका प्रथध भिन्न प्रकार से मानते हैं। उनके मत के प्रमुसार इन तीन वम्तुष्रों से छ प्रकार के रगों का ज्ञान होता है। प्रथम वस्तु को श्वेत-फाला नाम दिया गया है। उनका कहना है कि जब यह वस्तु प्रयने प्रवयवों में ट्रजाती है, प्रयात उसका विश्लेपण हो जाता है तो उससे श्वेत रग का ज्ञान होता है। कितु फिर जब उन प्रवयवों का सरलेपण हो जाता है तो उससे काले रंग का ज्ञान होने बगता है। इनका विश्लेपण रग की किरणों पर निर्भर करता है। इसो प्रकार प्रंतः परक में जाल-हरी फ्रीर पीजी-नीजी वस्तु मानी गई है। प्रकार की लंबी लहरों की जब लाल-हरी

अकार को उत्तेजनाएँ भी होंगों जो लाज या हरे के बहुत कुछ समान है। इससे जाल श्रीर हरे रंग का केंद्र भी कुछ श्रनुभव करेगा। पीले रंग की लहरों से भी यही केंद्र उत्तेजित होंगे, किंतु जितनी उत्तेजना उत्पन्न करने की इन जहरों में शिक्त है उसी के श्रनुसार उनमें उत्तेजना उत्पन्न होगी।

को मनुष्य भिन्न-भिन्न प्रकार के र गों में भिन्नता मालूम करने में श्रसमर्थ होते हैं उनमें ऊपर कही हुई वस्तुश्रों में से कोई एक वस्तु उपस्थित नहीं होती। ऊपर कहे हुए सिद्धात इस घटना की भिन्न-भिन्न प्रकार से स्याख्या करते हैं।

चित्र न० १०४

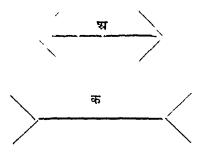

जैसा पहले कहा जा चुका है, हम दूरी श्रीर श्राकार का ज्ञान श्रमुभव के द्वारा करते हैं। किंतु उसमें बहुत वार भूल हो जाती है। इस प्रकार यद्यपि श्र श्रीर क दोनों रेखाएँ वराबर हैं, किंतु देखने में क रेखा श्र रेखा से बड़ी मालूम होती है। न केवल यही, किंतु कभी-कभी हमको ऐसो वस्तु दिखाई देने लगती है जिनका वहाँ श्रह्तित्व भी नहीं है। इस कारण हमको कभी-कभी श्रपनी ज्ञानें-द्वियों के द्वारा प्राप्त किए हुए ज्ञान में सदेह भी करना पड़ता है।

पश्चात्-प्रतिविंव--यदि हम किसी वस्तु को कुछ समय तक

ध्यान-पूर्वे हे दे देने दे हैं पर वह करने ने दे हर में तो हम को दस दल्ल की हाण फिर भी दिलाई देनी रहें। । यह पर्म्यान्-प्रति-विंद कहल ते हैं। इह दल्ली देशी होनी हैं दिनकी कृषा भी दभी रोग की दोलनी है दिन रोग की दर दल्ल होनी हैं। किल् दूसरे एका की, दिलेयका रागीन दल्ल प्रों को हो काया बरती है दसका रग तम दल्ल के रोग से मिर होना है। यदि दिक्ली को दली दल किसी दूसरे तीज पदेश प्रकार को कुछ समय नक देवका करने नेव दर कर ने तो हमें दह दल्ल वैद्यो ही हुद्य समय यह दिलाई देशी रहेली। किसी रोगीन दल्ल को, देसे कि वाद रोग को दल्ल को ध्यान से देसने के प्रवाद यदि हम

चित्र नर १६६—हाहने नेठ की संवासन साम-देशो ।

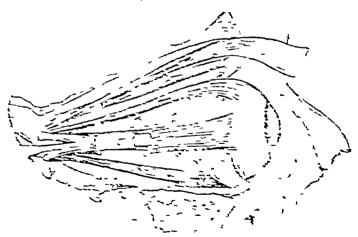

घरने नेव दंद करें दो परवाद-प्रतिस्थित साल होगा का न दिनाई देगार किंतु वह इक नीसारन लिए हुए हरे रीग का दिलाई देगा। १७० यदि रंगीन वस्तु को ध्यान से देखकर श्रांखों को एकदम किसी रवेत वस्तु पर घुमा दिया जाय या किसी रवेत कागज़ पर श्रांखें जमा दी जायें तो परचात्-प्रतिबिब श्रधिक स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। यदि दूबते हुए सूरण को कुछ समय तक ध्यान से देखने के परचात् उस पर से श्रांखें हटाकर दूसरी श्रोर को देखने लगेंगे तो कई प्रकार के रंगों के प्रतिबिंब दिखाई देते हैं, जो एक दूसरे के परचात् शोवता से श्रांखों के सामने श्रा जाते हैं।

# क्रणेंद्रिय

अवण कर्णे द्रिय का कर्म है। शब्द का ज्ञान करानेघाला चित्र २०१०७ — कर्ण के भिल-भिन्न भागों का चित्र।

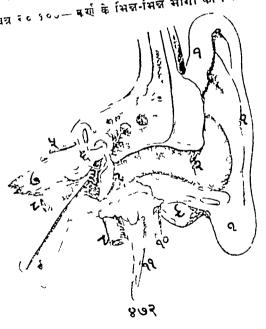

#### चित्र न० १०७ का परिचय।

बाई श्रोर की शलास्थि की कोमल श्रगों के साथ कपाल से भिन्न करके उसका एक भाग काट दिया गया है। जिससे बाह्य कर्ण-गुहा, कर्ण-पटह, मध्य कर्ण श्रीर कर्ण-कठ नाली का एक भाग कट गया है। श्रत-कर्ण दिखाई दे रहा है।

- १ कर्णपाकी
- २,२--बाह्य कर्णगुहा
- २',२'---कर्ण-पटह
- ३ मर्गा-श्रस्थियों की श्रंबता
- ४--कर्ण-कर नाली
- ४--- **आंतरिक कर्ण** गुहा
- ६ कर्ण कुटो, जिसके एक श्रोर श्रर्द्ध चढ़ निकाएँ हैं श्रीर दूसरी श्रोर कोक्रिया है
- ७ श्रुखास्थि का भाग
- म्म्यतर्मात्का धमनी
- ६--शंखास्थिका एक भाग
- १०-- मौखिकी नाड़ी
- ११ ज्ञास्थि का शिफा प्रवद्धिन

यत्र कर्ण है। इसकी रचना भी नेत्र से कम प्रद्भुत नहीं है। शरीराग-विद्या के विद्वानों ने मनुष्य के कर्ण को तीन भागों मे विभाजित किया है। बाह्य कर्ण, मध्य कर्ण श्रीर श्रतस्य कर्ण।

कर्ण का जितना भाग बाहर दिखाई देता है थार उसके बीच से भीतर को जाती हुई नजी जो थाने जाकर एक मिल्ली पर समाप्त होती है जिसको कान का परटा कहते हैं, यह सब बात्य कर्ण के भाग हैं। बाह्य कर्ण कान की मिल्ली पर जाकर समाप्त हो जाता है। इस मिल्ली के दूसरी थोर से मध्य कर्ण थार म होता है थीर भीतर की थोर है इच तक चला जाता है। मध्य कर्ण का श्राधिक भाग श्रवास्थि के भीतर रहता है।

कान की भिल्लो को वैज्ञानिक भाषा में कर्ण-पटह (Tympanic membrane) कहा जाता है। यह भिल्ली वाह्य कर्ण के श्रंत पर रहती है। साधारणतया कान को देखने से इम भिल्ली को नहीं देखा जा सकता। इसको देखने के ज्ञिये कर्णदर्शक यंत्र (Aurocope) को ध्यावश्यकता होती है। इप यत्र के द्वारा देखने से मालूम होता है कि यह पटह विज्ञकुल सीधी नहीं रहती, किंतु टेडी रहती है। इमके बीच का भाग भीतर की ध्योर टवा रहता है, कपर धौर नीचे की धोर पटह के किनारे धागे की धोर उमरे रहते है, किंतु चीचे की धोर पटह कपर की ध्योर श्रिक धागे वद जाता है। जिस स्थान पर पटह भीतर की श्रोर दवा रहता है, वह स्थान नाभि कहलाता है। भिल्ली को ध्यान से देखने से उसमें एक श्रेत चमकती हुई रेखा ऊपर से नाभि तक श्राती हुई दिखाई देती है। यह रेखा वास्तव में मध्य कर्ण की एक धारिय के एक मान की छाया है। इस श्रिथ की मुद्गर कहते है।

## मानव-शरीर-रइस्य-ह्नेट न० १७ वर्णपटह

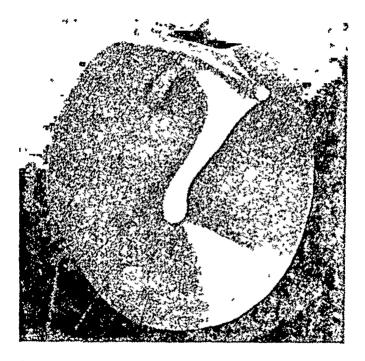

(After Politzer from Hunter Tod's Diseases of Ear) ( हमारे शरीर की रचना से )

पृष्ठ सख्या ४७४

इसके प्रतिरिक्ष कभी-कभी एक दूपरी प्रस्थिका भी कुछ भाग दिखाई देने लग जाता है।

यह पटह एक चमकती हुई श्वेत गोलाकार मिल्ली के समान दिखाई देती है। स्वस्थ दशा में यह अत्यंत स्वच्छ दिखाई देती है। किंतु जब इसमें शोथ श्रा जाता है श्रथवा इस पर घाव पड़ जाता है तो इसका दृश्य विकृत हो जाता है। भीतर की श्रस्थियों नहीं दिखाई पडतीं श्रीर न इसमें किसी प्रकार की चमक हो दिखाई देती है। कभी-कभी इसमें छिद्र हो जाते हैं जिससे कान बहने लगता है।

मध्य कर्ण एक छोटो सी कोठरी है जिसकी लंबाई, जैसा ऊपर कहा जा चुका है, श्राध इच के लगभग है। इसमें तीन श्रस्थियाँ रहती हैं जिनको चित्र द्वारा पहले दिखाया जा चुका है। सबसे बही श्रस्थि जिसको मुद्गर ( Malleas ) कहते हैं उसका वहा प्रवर्द्धन पटह के नाभि पर लगा रहता है। दूसरे भाग से यह श्वस्थि दूसरी श्रस्थि, जिसको नेहाई (Incus) कुछ लोगों ने कहा है से मिलो रहतो है। यह नेहाई श्रस्थि भी एक श्रोर तो मुद्गर से जुड़ी रहता है, किंतु तृसरी श्रोर तीसरी श्रस्थि से, जिसका शाकार रकाव के समान होने से उसको रकाव कहा गया है, मिलो रहतो है । इस ग्रस्थि का चौड़ा भाग एक छिद्र द्वारा श्रतस्थ कर्ण से मिला रहता है। इस प्रकार बाह्य कर्ण से श्रतस्थ कर्ण तक प्रस्थियों की एक श्रेखला बन जाती है। यदि बाह्य कर्ण के पटह में कियो प्रकार को मतनमनाहट श्रीर कपनाएँ उत्पन्न होती हैं तो वह इन म्रस्थियों की शंखला द्वारा म्रतस्थ कर्ण तक पहुँच जाती है। इस मध्य कर्गा से एक नाली गले में जाकर खुलतो है। इस कारण गत्ने के भीतर जब कुछ शोथ उत्पन्न हो जाता है तो

श्राकार के गुहाश्रों में स्थित होती हैं। इस भाग का कर्म समक्तने के जिये इनमें से प्रत्येक भाग का कुछ वर्णन करना श्रावश्यक है।

कण्-जुटी—यह अतस्य कर्ण का मध्य भाग है। इसके एक श्रोर को निजया श्रीर दूसरी श्रोर श्रद्धं वहाकार निजयाँ स्थित हैं। सारें यंत्र में सबसे श्राधक फूजा हुआ भाग यही दिखाई देता है। इसका श्राकार सब स्थानां पर समान नहीं है। उसके दी शरों में भीतर की श्रोर कई सूक्ष्म छिद्र हैं जिनमें होकर श्रावणी नाडी के सूत्र कर्ण के भीतर प्रवेश करते हैं। बाहर की श्रोर एक बड़ा छिद्र होता है जिसमें भीतर की श्रोर एक मिल्ली लगी रहती है। रकाब नामक श्रस्थि का चीड़ा भाग इसी छिद्र में रहता है। इस छिद्र का श्राकार कुछ कुछ श्रड के समान है। इसके श्रागे की श्रोर एक दूसरा छिद्र होता है जिसके द्वारा को निजया श्रीर कुटी का सबध होता है। इस कुटो के पिछले भाग में पाँच छिद्र होते हैं जिनके द्वारा श्रद्धंचद्राकार निजयाँ कुटी में श्राकर खुजती हैं।

श्रास्थ-कृत श्रंतस्थ कर्ण के भीतर मिल्ली-कृत श्रतस्थ कर्ण रहता है जिसका श्राकार ठीक श्रस्थ से वने हुए कर्ण के समान होता है। इस प्रकार तीनों निलकाश्रों के भीतर मिल्ली की वनी हुई तीन निलकाएँ होती है। कुटी के भीतर मिल्ली श्रिक्ष के वने हुए कोष्ट रहते हैं। किंतु कुटी के भीतर मिल्ली श्रस्थि-कृत कुटी के समान नहीं होती, उसके स्थान पर दो कोष्ट होते हैं। उनमें से पूर्व कोष्ट (Utricle) श्रीर दूसरा परचात् कोष्ट (Saccule) कहलाता है। पूर्व कोष्ट का तोनों निलकाश्रों से सबंध रहता है। परचात् कोष्ट एक श्रोर पूर्व कोष्ट से श्रीर दूसरा श्रोर कोन्लिया से मिला रहता है।

#### मानव-शरीर-रहस्य

चित्र २० १०८-- फिल्लीकृत ग्रतस्थ कर्गा ।



(Schafer)

१-- फूला हुन्ना पूर्व-कोष्ट जिसमें तीनों निलकाएँ मिलती हैं।

२---परचात कोष्ट जिसका कोक्लिया से सवध है।

३---निका के द्वार ।

४—कोक्तिया, जिन स्थानों में काला रंग दिया गया है, वहाँ अवग्-नादी आकर फेलती है और समाप्त हो जाती है।

कोक्लिया—इसका माकार शख के ऊपर के पतले भाग के समान होता है। कोन्तिया का ऊपर का सिरा, जो पतला श्रीर नोंकीला होता है, शिखर कहलाता है श्रीर नीचे का चौदा भाग तम्र कहलाता है। हमके बीच में एक स्तम होता है जिसके चारों श्रीर कोन्लिया की पतली नकी चकर खानी हुई नीचे से ऊपर को चली जाती है। यह नली पूरे ढाई बार चकर खाती है, श्रयीत कर्ण के केंद्र व स्तम के चारों श्रीर इस नली के ढाई चक्र मिने जा मकते है। यदि इस भाग को ऊपर से नीचे की श्रीर हो ममान भागों में काट दिया जाय तो प्रत्येक भाग में चक्रर-

चित्र न० १०६--- ग्रस्थि-कृत कोक्तिया का बोच से भाग कर दिया गया है।



दार ज़ीने के समान श्राधे-श्राधे भाग दिखाई देंगे। इस को विलया को इस प्रकार काटने से एक श्रीर वात मालूम होगी। यह दिखाई देगा कि श्रस्थि श्रीर किल्की दोनों ने मिलकर इस नली को दो भागों में बाँट दिया है जिससे दो भिन्न-भिन्न ज़ोनों के समान रचनाएँ तैयार हो जाती हैं। इस प्रकार एक नली से दो निलयाँ तैयार हो जाती हैं जो बीच के स्तंभ के चारों श्रीर चक्कर खाने में एक दूसरे के ऊपर रहतो हैं। यह बीच का पर्ना, जो श्रस्थि श्रीर किल्ली से मिलकर बनता है श्रीर इस नली को दो भागों में विभाजित करता है, फलक कह बाता है। एक नली इसके ऊपर रहतो हैं श्रीर दूसरी नीचे। इन दोनों निलयों के सबध भी भिन्न होते हैं, ऊपर को नली का क्या नुद्धी से श्रीर नीचे की नली का मध्य कर्ण से सबध रहता है। ऊपर की नली मध्य कर्ण के उस भाग से प्रारम होती हैं जहाँ रकाब श्रस्थि एक छिद्र द्वारा उससे मिली हुई है।

इस फलक का श्राकार निक्षयों ही के जैसा होता है। उन्हीं के समान यह चक्कर खाता है। जहाँ नजी चौड़ी होती है वहाँ यह भी चौड़ा हो जाता है। ऊपर जाकर जहाँ स्तभ का श्रत होता है वहाँ यह फलक भी समास हो जाता है। इसके ऊपर चित्र नं० १९० —दाहने स्रोर का श्रस्यि कृत रुतस्य कर्ण ।



(Sommering)

- १—इच बुटी
- २—घडाकार छिड़
- ३--- अर्घ भ्रद्विच्डाकार नली
- ८---पार्श्व-नस्ती
- र-पञ्चात नली . निल्व हाओं के फले हुए भाग
- ३-कोक्टिया का प्रथम पक
- कोविलया का दूमरा चक्र
- म--- शिखर
- ६---भोविजया द्वार

होटे चित्र में बंत्र का स्वासाविक श्राकार दिखाया गया है।
टोनो निलयाँ श्रापम में सिल जाती है। इस प्रकार ऊपर को
श्रोर यह निलकार्ण श्रापम में मिली रहती है, किंतु नीचे की श्रोर
पृथक् रहती है। इन टीनों निलयों में एक प्रकार का बच्य मरा
रहता है।

श्रद्धेचंद्राकार निलयां —यह तीन निलयाँ होती हैं। दिशा का ज्ञान कराना हनका कर्म है। जब हम किसी गाड़ी में बैठकर जाते हैं तो श्रांखें मूँदने पर भी हमको श्रनुभव हो जाता है कि हम किस श्रोर को जा रहे हैं। यह ज न हन निलयों के द्वारा प्राप्त होता है।

कोविलया व कर्ण-कुटी की भाँति ये निलकाएँ भी मिल्ली को बनी हुई हैं, जो शलास्थि हारा निर्मित निलकाओं के भीतर रहतो हैं। अस्थि निलकाएँ मिल्ली निलकाओं की अपेक्षा कहीं अधिक मोटी होती हैं। और उनके मब भाग आकार में समान होते हैं। किंतु मिल्ली से बना हुआ भाग ऐपा नहीं होता। वह कहीं मोटा और कही पतला होता है, जैसा कि चित्रों से मालूम हो जायगा। मिल्ली-कृत निलका और अस्थि-कृत निलका में कुछ स्थानातर रहता है जिसमें एक द्रव्य भरा रहता है जो बिह-र्लीका (Pie-lymph) कहलाता है। निलका के भीतर का लिंफ अतर्लमोका (Endo-lymph) कहलाता है। वे सब निलकाएँ कुटी के पूर्व कोष्ठ में खुलतो है। जिस स्थान पर निलकाएँ कोष्ठ में खुलती है वहाँ पर उनका कुछ भाग फूल जाता है, जैसा कि चित्र से स्पष्ट है।

जिस प्रकार मिल्ली-कृत नली श्रास्थ में रहती है वह चित्र से ठीक प्रकार मालूम किया जा सकता है। मीतर की वह नलिका, जिसमें श्रतलंसीका भरा हुश्रा है, मिल्ली-कृत है, उसके बाहर श्रिस्थ-नलिका है जिसमें बहिलंसीका भरा हुश्रा है। श्रतनंबिका के वाद्यावरण से सौत्रिक धातु के कुछ सूत्र बाहर के श्रस्थिवेष्ट पर श्राक्तर लगते हैं। कुछ दूरी तक भिल्ली-कृत नलिका का श्रास्थ-नलिका से घनिष्ठ सवध रहता है। फिल्लीकृत नलिका के भीतर चारों श्रीर एक कला रहती है।

चित्र न० १९१ — एक श्रद्धं चद्राकार नितका का परिच्छेट ।

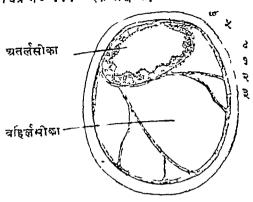

- १---श्रस्थि
- २--- घ्रस्थि-म्रावरण
- ३ सीन्निक ततु के सूत्र जो कि किएसो-कृत निलका श्रीर श्रस्थि-श्रावरण को संयुक्त करते हैं
- ४ भित्ती कृत निकका का वाह्यावरण
- ४---मुख्यावरण
- ६---श्रातरिक कला

यदि नितका को, उस स्थान पर जहाँ वह फूलकर कुटी के श्रमकोष्ट से मिल जातो है, काटकर ध्यान से देखा जाय तो उसकी रचना विचित्र मालूम होगी। फिल्ली-कृत नितका के बाद्यावरण श्रीर भीतरी कला के बाच में जो वस्तु रहती है वह यहाँ एक श्रकुर का रूप धारण कर लेती है। यहाँ की श्लेप्सिक कता के सेलों का श्राकार लगा हो जाता है श्रीर उनके उपरो सिरे से, जो श्रतकी सीका की श्रोर रहते हैं, कड़े बालों के समान

चित्र नं० ११२---निलका के पूले हुए भाग का परिच्छेद।

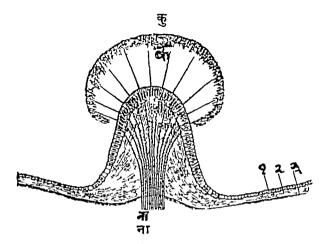

१ — घ्रातिरिक कला, २ — मुख्यावरण, ३ — निलका का सीत्रिक प्रावरण, ना — नाडी के सूत्र; कु — कुपोला, जिसमें लोम-सेलों से लोम निकले रहते हैं।

सृक्ष्म सूत्र निकले रहते हैं। इन सूत्रों के बीच में श्रीर उनके चारों श्रीर एक गाड़ा पदार्थ रहता है जिसमें केलशियम कार्बोनेट ( Calciam Carbonate ) के कुछ करण पाए जाते हैं। इस सारी रचना को कुपोला ( Cupola ) का नाम दिया गया है।

श्रकुर के दूसरी श्रोर से श्रवण-नाकी के सूत्र उस स्थान पर प्रदेश करते हैं श्रीर उनकी शाखाएँ उन सेलों में, जिनके ऊपर से सूत्र निकलते हैं, फैल जाती है। इस प्रकार इन श्रद्ध चंद्राकार निजकाश्रों के विशेष सेलों का नाकी द्वारा मस्तिष्क से सबस स्थापित हो जाता है।

#### मानव-शरीर-रइस्य

यदि किसी प्रकार से फिल्डी की निलका के भीतर अतर्लसीका के आतरिक भार में कुछ घटा-बढ़ी होती है तो उससे मेलों के

चित्र न० १९३ — दोनों घोर को तीनों नितकाओं को उनके स्वाभाविक स्थिति में दिखाने का प्रयत्न किया गया है। तीनों नितकाओं के तल एक दूपरे के समकोण (Right angle) पर स्थित हैं।





कड़े-कड़ें सूत्रों पर, सो जपर को निकते रहते हैं, प्रभाव पड़ता है। उससे नाड़ी के सूत्रों में उत्ते जना उत्पन्न होकर वह तुरत गस्तिष्क को जातो है। कर्ण-कुटी के पूर्व और पश्चात् कोष्ठ की रचना भी ऐसी ही है। वहाँ पर इसी प्रकार के छकुर मिलतें हैं जिनमें सूत्रमय सेन्न उपस्थित हैं।

ये तीनों निक्षिएँ तीन दिशाश्चों में स्थित है, जैसा चित्र से
प्रकट है। श्रीर एक दूसरे के साथ समकोशा (Right angle)
बनाती है। इसी कारण हमको तीन दिशाश्चों में श्रपनी शति का
ज्ञान श्रकुर की नाड़ी के द्वारा होता है। जब हम श्रपना सिर
किसी श्रोर की घुमाते है तो निक्किशों के मीतर अतर्जसीका की
गति भी दसी श्रोर की होती है, विंतु दूसरी श्रोर की समान

निकका में गति विलकुत दूसरी श्रीर की होती है। इस प्रकार एक श्रीर की किसी निलका में, जिस श्रीर निलका का भार बढ़ता है, दूसरी श्रीर की समान नितका में उस श्रीर भार इम हो जाता है। इस कारण संभव है कि मस्तिष्क में दो प्रकार की सूचनाएँ पहुँचती हों, एक, एक और भार बढ़ने की और दूसरी, दूसरी श्रीर भार दम हो जाने की । "एक नली एक ही श्रीर की श्रीर एक ही गति की सुचना देगी, सारे दिशाओं का भिन्न-भिन्न समतलों में ज्ञान करने के लिये छ निलयों की श्रावश्यकता है जो तीन जोड़ों में रिथत हों श्रीर प्रत्येक जोडा ( दोनों श्रीर की दो समान निजकाओं से श्रमिपाय है ) समानांतर ( Plane ) समतज में स्थित हों, कितु दोनों निजयों के फूले हुए भाग एक दूसरे से विमुख हों। इससे प्रत्येक जोडा उस गति को, जो उसी की दिशा में होगी व उससे समकोण (at Right-angles) की दिशा में होगी, अनुभव कर लेगा । एक दिशा की गति से एक नाली पर प्रभाव पहेगा और दूसरी फ्रोर की गति होने से दूसरी नाजी उन्नेजित होगी" (Crum-Brown, From Halliburton) t

तीन अर्घ्व पार्श्व श्रीर पश्चात् नित्तकाश्रों में से दोनों श्रीर की पार्श्व नित्तकाएँ एक ही समतन में स्थित हैं। एक श्रीर की पाश्चात्य नित्तका जो कुछ पीछे की श्रीर को मुकी हुई है दूसरी श्रीर की अर्घ्व नित्तका से समानातर तन में स्थित है।

इन निलकाओं के विकृत हो जाने से मनुष्य को दिशा का तिनक भी ज्ञान नहीं हो सकता। इनमें विकार उत्पन्न होने से जी मिचलाना, वमन, सिर का घूमना, किसी एक दिशा में ठीक प्रकार से चलने में असमर्थ होना इत्यादि लक्षण उत्पन्न हो जाते

#### मानव-शरीर-रहस्य

है। एक ऐसे कवृतर का, जिसके टोनों श्रोर के कर्ण में से यह निक्तकाएँ निकाल टी गई हैं, मस्तिष्क के सबध में वर्णान विया जा चुका है।

कोर्टी का यंत्र—कोविलया में पहले हो निलयाँ बताई गई थीं; किंतु वास्तव में उसमें तीन निलयाँ होती है। उन दोनों निलयों चित्र न० ११४—कोविलया के एक चक्र का परिच्छेद।



को० य०-कोर्टी का यत्र

के श्रातिरिक्ष, जिनका वर्ण न पहले किया जा चुका है, एक पतली सी तीमरी नली भी होती है जिमको मध्य निलका कहते हैं। चित्र को देखने से विदित होगा कि यह निलका त्रिकोणाकार है। इसकी याहरी दीवार कोक्लिया की टीवार से चनी हुई है। ऊपर की छत श्रीर नीचे का फर्श टोनों । भिरुत्तयों से वने हैं। ये दोनों भिरुत्तयाँ कोक्लिया के फलक के सिरे पर जुड़ी रहती है। यह नजी इस फलक के साथ ऊपर जाकर श्रत हो जाती है, श्रीर नीचे की श्रोर पारचात्य कोष्ट से मिली रहती है।

इस नको के फर्रा को बनानेवाली मिल्ला पर कई प्रशार के सेव रहते हैं। इस फर्रा के बगभग बीच में फोर्टी का यंत्र

### मानव-शरीर-रहस्य-प्लेट नं० १०

कोर्टी के यत्र का एक काल्पनिक चित्र, जिसमें सज्ञा-सेंज श्रोर भिल्लोकृत कोक्लिया के दूसरे भाग दिखाए गए हैं।

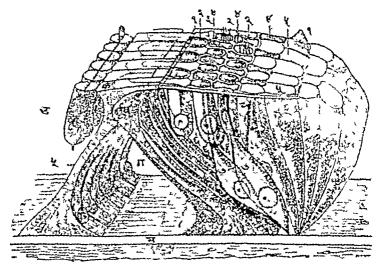

क कोटीं की आतिरिक शलाकाएँ। ख कोटीं की वाहिरी शलाकाएँ। ग कोटीं की मुरग। घ धारक कला। उ आतिरिक लोमेश सेलों की पंक्ति। ६, ६, ६' बहि. लोमेश सेलों की पिक्त। ७,७' डायटर के धारक सेल। आंतिरिक लोमेश सेलों के श्रितम भाग उपर निकले हुए दीखते हैं। आवणी नाडी के सूत्रों को उत्तेजित करना इन्हों का काम है।

(After Testut From Howell)

पृष्ठ-संख्या ४८६

रहता है। यदि इस पंत्र को एक श्रोर से देखा आयगा तो मालूम होगा कि कि सि के उपर जो वस्तु व प्रग है वह दो प्रकार के स्तमों से बने हैं। नोचे की श्रोर यह चौड़े होते हैं, बीच में पतले हो जाते है श्रीर उपर जाकर फिर चौड़े हो जाते हैं। यह दोनों प्रकार के स्तम एक दूसरे की श्रोर कुटते हैं भीर श्रत मे उपर की श्रोर एक दूसरे को डक लेता है। यह उपर के चौड़े हुए माग सिर कहलाते हैं। एक स्तम का सिर दूसरे स्तम के सिर को डके रहता है। इस प्रकार दोनों श्रोर के स्तमों के बीच में एक स्थान रह जाता है, जो एक सुरग का स्वरूप धारण कर लेता है। इन स्तमों के साथ उनकी श्रोर को कुकते हुए कुछ लोमेश सेल रहते हैं जिनके उपर के सिरे से बाल के समान सूचम सूत्र निकलते है। श्रवण-नाड़ी के एक माग से श्रनेक सूत्र श्राकर इन सेलों में फेल जाते है। इनके श्रितिक कोर्टी के यत्र में श्रीर भी कई प्रकार के सेल रहते हैं।

जिन भिन्न-भिन्न रचनाओं का उपर वर्णन किया है उन सबों का नाड़ियों से सबध रहता है। नाडियों के भीतर आने और बाहिर निकलने के लिये विशेष मार्ग होते हैं। को क्लिया के वीच में जो स्तभ होता है उसके तले से अनेक छिड़ द्वारा सूक्ष्म न जिनाएँ आरभ होकर स्तभ में होती हुई फलक तक चलो जातो है। इन छिड़ों और निलयों द्वारा नाड़ी के सूत्र भीतर आते हैं व वाहर जाते है। फलक के पास बहुत से नाडी गड रहते है जहाँ से सूक्ष्म सूत्र और स्तंभ को विलया की दोनों बड़ी निलकाओं में पहुँ चते हैं। कुछ सूत्र कोर्टी के लोमेश से बों को जाते है।

शृटद्—वायु की कपनात्रों से शटद की उत्पत्ति होती है। जब बायु में तर्गों उत्पन्न होकर हमारे कर्ण पटह के द्वारा हमारे

इन तर गों का स्वरूप जल के लहरों के समान होता है। तर ग कपर उठती है, फिर नीचे गिरती है, फिर ऊपर उठती श्रीर पुन. नीचे गिरती है। तर ग की उँचाई श्रीर निचाई के श्रनुसार ही शब्द का स्वरूप होता है। कोई तर ग श्रिषक ऊपर उठती है श्रीर नीचे भी श्रिषक गिरती है। श्रशीत उसकी लहरें बड़ी होती हैं।

चित्र नं० ११४

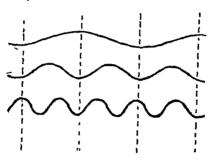

किसो कंपना से छोटी-छोटी तरगें बनती हैं। इन तहरों की उँचाई छौर निचाई के अनुसार शब्द भी भिन्न होते हैं। ये अपनो गति में भौतिक नियमों का पूर्ण पातन करती हैं।

ये लहरें वायु, ठोस पदार्थ श्रोर द्रव्य सब वस्तुश्रों के द्वारा यात्रा कर सकती हैं। वैज्ञानिकों के श्रनुमान के श्रनुसार वायु में उनकी गति ११२० फुट प्रति सेकिंड होती है। ताप के घटने-वड़ने से इसकी गति भी घटती बड़ती है, ताप के बढ़ जाने से उसमें वृद्धि हो जाती है। जक में वायु की श्रपेक्षा शब्द की गति चौगुनी हो जाती है। श्राठ डिग्री सेंटीग्रेड पर उसकी गति ४७०८ फुट प्रति सेकिंड होती है। लकड़ी में उसकी गति ४०००-१४००० फुट प्रति सेकिंड, चौदी में ८५००, सोने में ६७०० श्रीर जीहे में १६००० फुट होती है।

हमें शुन्द को किस प्रकार मुनते हैं—हम्में कोई मेंद्रेह नहीं है कि श्रवण में विशेष मयघ रमनेवाला भाग कोक्लिया है। यदि किसी पशु के कर्ण में कोविल्या निकां दिया जाता है तो उसकी श्रवण-शिक्ष जानी रहनी है। नीते की श्रेणी के वेतुषों में, जिनको श्रवण शिक्ष की श्रिष्ठ श्रावश्यकता नहीं होती, जैसे कि महली, उनमें यह प्राग नहन्य प्राया जाता है।

वायु में उत्पन्न हुई कपनाण जब बात करा पर पहुँ चती है तो करा का बात माग उन कपनाओं को एकतिन करके करा-परह पर पहुँचा देना है। इन कपनाओं के कारण करा-परह में भी कपनाण होने लगना है। इन कपनाओं के कारण करा-परह में भी कपनाण होने लगना है। यदि करा-परह एक विलकुल मपार मित्रली होनी तो वह केवल एक ही प्रकार के स्वर में किपत हो मक्ती थी। किनु उमकी विचित्र बनावट उमको मब प्रकार के स्वरों को प्रहण करने के योग्य बना देती है। मिन्न मिन्न प्रकार के स्वरों में उमकी कंपनाओं की गिन और उनकी तीवना में भी प्रतर का जाता है। कुछ स्वरों में कपनाण कम उत्पन्न होती हैं श्रीर वे घषिक नीव भी नहीं होती, किनु दूमरे उच स्वरों में अधिक और तोव कपनाण उत्पन्न होती हैं।

डम पटह में मुद्रार के प्रवर्तन का सबध रहता है श्रीर मुद्रार के दूमरे सान में नेहाई य शूर्मिश लगी रहती है। इस श्रीमका का मंबंध रकाव-श्रीम्थ के बाढ़े भाग से रहना है जो क्या कुटी के वहे छिट में रहना है। इसका वर्दन उपर किया जा बुद्धा है। जब वायु की कपनाश्रों में पटह में कपना होने लगती है तो टनका मुद्रार पर प्रभाव पदता है। यिट पटह वाहर की श्रीर गिंचता है तो मुद्रार भी बाहर को जिस्ता है। पटह की भीतर की श्रीर गति काने से मुद्रार भी पीछे को हटता है। इसी प्रकार

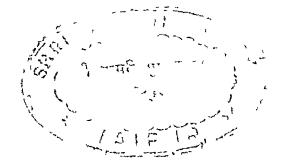

मानव-शरीर-रहस्य-हिट नं० १६ इसमें तीरों के द्वारा ध्वनि का मार्ग दिखादा गया है



Fiom Haimsworth's Popular Science
( हमारे शरीर की रचना से )
पृष्ठ-संख्या ४६०



नेहाई को भी गित होती है। नेहाई का गात्र तो मुद्गर से लगा रहता है, किंतु उसका प्रवर्द्धन रकाब से लगा रहता है। इनका आपस में इस प्रकार सबध रहता है कि जब पटह मुद्गर को बाहर को श्रोर खींच लेता है तो नेहाई का गात्र भी बाहर की श्रोर खिच जाता है, किंतु उसका प्रवर्द्धन भीतर की श्रोर गित करता है। इससे रकाब को भी भीतर को गित होती है। वह श्रत में कर्ण कुटी के भीतर के तरन में कपनाएँ या लहर उत्पन्न कर देता है। यह कंपनाएँ कोक्लिया के नारो कला को उत्ते जित कर देते हैं जहाँ से मस्तिष्क को सृचना पहुँचती है। तरल की कपनाएँ कोटी के यत्र पर विशेष रूप से प्रभाव डालती हैं। उसके लोमेश सेल, जिनके चारों श्रोर नाडी के सूत्र रहते हैं, हन कपनाश्रों के श्रनुसार मस्तिष्क को शब्द का ज्ञान करा देते हैं। शर्द्धचंद्राकार निलएँ श्रवण में कुछ भी भाग नहीं लेती।

इससे यह स्पष्ट है कि कपनाएँ कोक्तिया तक अवश्य पहुँ चनी चाहिए नहीं तो शब्द का ज्ञान न होगा। यदि कोक्तिया में कुछ विकार आ जायगा तो भी शब्द का ज्ञान न होगा। यदि मध्य कर्ण इन कपनार्था को अत.कर्ण तक न पहुँचाएगा तो भी विधिरता-उत्पन्न हो जायगी। कभी-कभी बाहर के कान में मैल जमा होने से भी सुनने में कठिनता होती है।

शब्द के संबंध में कई सिद्धात हैं। एक सिद्धात यह है कि को क्षित्वया के तोसरो छोटी निलका के पर्श बनानेवाली सारो किल्लो वायु की कपनाश्रों से कॉपने लगती है जैसे कि टेली-फोन की स्नेट कॉपती है। भिन्न-भिन्न प्रकार के स्वर उस किल्लो में भिन्न भिन्न प्रकार की कपनाएँ उत्पन्न करते हैं जिनसे लोमेश सेल उन्ने जित होकर मन्तिष्क को उसी के श्रमुसार सुचना देते

हैं। इस प्रकार इस सिद्धात के अनुसार भिन्न-भिन्न स्वरों का जान व संयुक्त राग को उसके श्रायय स्वरों में तो इना मस्तिष्क का कार्य है। दुसरे सिद्धात के श्रनुसार, जिसके निर्माणकर्ता हेच्महोज़ (Helm Holtz) है, यह काम कोविलया का है। साधारण वाजे में प्रत्येक स्वर उत्पन्न करने के लिये भिन्न-भिन्न परटे होते है। एक परदे से एक स्वर निकलता है ऋौर दुमरे से दूसरा । किसी एक परदे से एक से ऋधिक स्वर नहीं निकलते । हेल्महोज़ इसी प्रकार श्रतस्य कर्ण की मध्य कोक्जिया की फिल्की में भिन्न-भिन्न सूत्र सानता है जो भिन्न-भिन्न स्वरों का ज्ञान कराते हैं। एक सूत्र केवल एक विशेष स्वर का ज्ञान कराता है। वस, जो स्वर ग्रत स्य कर्ण में पहुँचता है उससे मिला हुन्ना सूत्र कपना करने लगता है जिससे उपर का जो मेश सेज मस्तिष्क की उस विशेष स्वर का जान करा देता है। यदि दो स्वर एक साथ धनते हैं तो उनसे मिलनेवाले दो सूत्र कपना करने लगते हैं श्रीर मस्तिष्क को दोनों का ज्ञान हो जाता है।

### उत्पादन

उत्पत्ति सृष्टि का नियम है। प्रत्येक जीव में, चाहे वनस्पति हो या पशु, उत्पत्ति श्रवश्य होती है। प्रकृति श्रपनी वनाई हुई जातियों को सटा वनाए रखने का पूर्ण प्रयत्न करती है। उनका नाग उसको श्रमीष्ट नहीं है। इसी कारण उसने छोटे से छोटे जीव को भी उत्पादन की शिक्त श्रीर कामना दो है। कहा जाता है कि Hunger and Sex rule the World किंतु वास्तव में Sex शब्द पहले होना चाहिए था। कुत्ते की स्वामिमिक विख्यात है। उसको चाहे कितना भी स्वादिष्ट भोजन क्यों न दिया जाय, किंतु वह प्राण रहते तो किसो दूसरे कुत्ते या चोरों को श्रपने स्वामी के मकान में नहीं श्राने देगा। किंतु खीजाति के सामने श्राते हो वह श्रपनी स्वामिमिक भूज जाता है। पूँछ हिलाता हुश्रा स्वामी के गृह के भोजन इत्यादि के नाश करने में वह कुतिया को सहयोग देता है। कुत्ता श्रपना मोजन कभी किसो दूसरे कुत्ते को नहीं देगा, पर श्रपनी प्रेयसी को तुरंत दे देगा।

सृष्टि के सब जीवों में यही देखा जाता है। मैथुन की इच्छा तो

प्रकृति ने प्रत्येक जीव में उत्पन्न की हैं, यह क्षुधा से कहीं प्रधिक बलवान होती है। मेथुन के साथ प्रकृति ने जी श्रानंद का अनु-भव उत्पन किया है वह उत्पत्ति करने के लिये जीवों को याध्य करने का एक साधन है। यदि मेंधुन से लोगा की प्रानद न मिलता तो कोई काहे को इतने कप्ट उठाता श्रीर इस प्रकार सृष्टि का श्रत हो जाता। प्रकृति ने इस धान का पहले ही से टीक-ठीक व दोवस्त कर रहता है। मैथुन के माथ एक ऐसा श्रानद रग दिया है कि सृष्टि के जीव उसके कारण मैशून करते हैं थार उसके द्वारा प्रकृति जाति की रक्षा करवानी है। कुछ जतुत्रों ( पतग-समुदाय Insects ) में देखा जाता है कि वह खी के साथ केवल एक बार मैथुन करते हैं। मेथुन कर चुकने के पण्चात् खी पुरुष के शरीर का भक्षण श्रारम करती है किंतु पुरुप चुवचाव सी के सारे घातक षाचातों को सह लेता है। वह अपनी रक्षा के कुछ भी उपाय नहीं करता । स्री टसके सिर की साती है । इसके पण्चात् उसके वक्ष पर, जहाँ पुरुप के शरीर के सब मर्म श्रग रहते हैं श्राव्रमण श्रारभ करता है, टमकों भी शोप ही समाप्त कर देती है । इस प्रकार पुरुप के सारे गरीर की खा जाती है। यह पुरुप खी की श्रवेक्षा कई गुणा अधिक यह होते हैं। उनमें यल भी बहुत अधिक होता हैं, किंतु मैयुन के समय सी द्वारा श्रवने प्राण गैंवा देते हैं शीर श्रवनी रक्षा का तनिक भी उद्योग नहीं करते।

इससे यह कदापि न समक्ता चाहिए कि मैथुन का तात्पर्य केवल सयोग से श्रानद प्राप्त करना है। प्रकृति ने केवल श्रानद श्रनुभव करने के लिये मैथुन की सृष्टि नहीं की है। यह श्रानद उसने केवल फैँपाने का साधन रखा है। जो लोग प्रकृति के नियमों की श्रवहेलना करते हैं श्रयवा उसको श्रपने श्रामिप्राय से विचित्रखने का उसीग करते हैं उनको वह कितन दंढ देती है। जो लोग केवल आनंद के लिये अधिक संभोग करते हैं उनको नाना प्रकार के रोग, शरीर की लोर्णता, वल का नाश, तेज की क्षीणता, मस्तिष्क की दुर्वलता, सारे शरीर का वेकाम होना, हाथ-पाँवों का काँपना हस्यादि से पीडित होना पडता है। मैथुन की प्रकृति ने उस्पत्ति ही के लिये सृष्टि की हैं और वह प्रस्थेक प्राणी से अपना अभिप्राय पृरा करवाती है। जो उसे धोखा देने का उद्योग करते हैं वे यथोचित वह पाते हैं।

ससार के सब प्राणियों में उत्पत्ति होती है। श्रायत सूक्ष्म प्राणियों में लेकर, जिनको देखने के जिये सूच्मदर्शक यत्र की श्रावत्र्यकता होती है, बड़े से बड़े दोई शरीरधारी प्राणी तक इम नियम का पालन करते हैं। जैमा पहले बताया जा चुका है जो नोचो श्रेणो के प्राणी है उनमें उत्पत्ति दृमरे प्रकार से होती है। वह केवल दो भागों में विभाजित हो जाते हैं जिनमें से प्रत्येक भाग कुछ समय के पत्रचान पूर्ण हो जाता है श्रीर वह स्वतंत्र जाव की भाति श्रपना जोवन श्रारम करता है। जितने रोगों के जीवाणु हैं उनमें उत्पत्ति इसी प्रकार होती है। श्रमोबा नामक जीव में व श्रन्य एक से लोय जोवों में उत्पत्ति की यही विधि देखी जातो है। यह श्रमेथुनो स्रष्टि है। स्वायरोगायरा (Spinogyia) श्रथवा ऐहगी (Algae) नामक वनस्पतियों में भी हमी प्रकार उत्पत्ति होती है।

कुछ जाति के जीवों में यहाँ भी यह देखा जाता है कि
श्रमेथुनी उत्पत्ति केवल एक परिमिन सीमा तक होती है। कुछ
समय तक यह जीव विभाजित होकर नए जीव उत्पन्न करते रहते
हैं, किंतु उसके पश्चात जीवों की यह शक्ति जाती रहती है। फिर

उनको मंथुन-विधि का आश्रय लेना होता है। खी श्रीर पुरप दोनों का मयोग होता है, जिससे नई जाति की उत्पत्ति होता है। यह जाति फिर श्रमेशुनी-विधि का साधन करती हैं। इस प्रकार इनमें श्रमेशुनी श्रीर मेथुनी-विधि दोनों का चक्र चलता है।

जो नीचे की श्रेगी के जीव हैं उनमें जाति की कोई भिजता नहीं पाई जाता। की घाँर पुरप दोनों भिज्ञ नहीं होते। श्रमोधा के शरीर में कोई पुरप घाँर की श्रम नहीं पाए जाते। ज्याँ-ज्याँ जीवां की श्रेगियाँ के ची होती जाती हैं श्यां-त्याँ यह विशेपताँ भी उत्पन्न होती जाती है। श्रमोधा से कुछ ऊपर चलकर हम ऐसे जतुष्यों की पाते हैं। जनमें न्त्रो घौर पुरुप दोनों के श्रम उपस्थित होते हैं, इनको उमयोत्पादक (Hermaphrodite) कहा जाता है। इनसे भी श्रधिक श्रामे चलकर हमें प्रष्ट-वश्रधारीय जीवां में जाति की पूर्ण मिसता मिसती है।

- दूत जीवों में पूर्ण मेथुन। सृष्टि होती है। पुरुप के शुकाणुओं का तुरुष की के रज के डिंभ से संयोग होता है तो नण जीन की नींव पहती है। उस समय सा को गर्भ रहता है। इस गर्भ में स्त्री श्रीर पुरुप के संयोग से उत्पन्न हुण नण जीव की वृद्धि होती है जिससे कुछ समय के पश्चात् नव शिशु का जन्म होता है।

नर-जननंद्रियाँ—पुरप में शुक्ष यनानेवाली प्रधियों को शुक्ष-प्रथि या घड कहते हैं। यह दो होती हैं श्रोर श्रदकीप में रहती हैं। एक थेला होतो है जो लिंग य गिरन के नीचे की श्रोर जटकती है। इसके जपर का चर्म यहुत पतला होता है। इसके नोचे एक धर्निच्छक मौत पेशी का परत रहता है जिसमें कभी सकोच हो जाता है श्रीर कभी विस्तार। इसी के श्रनुसार कभी तो यह थेली सिकुही हुई छोटी सी मालूम होती है शौर चित्र न० ११६ — ग्रंडवेष्ट की एक ग्रोर से काटकर श्रंड श्रोर उपांड दोनों दिखाए गए हैं।

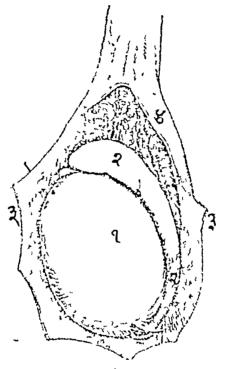

१--- श्रह, २--- उपाहः; ३,३'-- श्रहवेष्ट का इटा हुआ भागः। ४--- शक-प्रणाकी

कभी लबी हो जातो है। इस थेली के भीतर दो शुक्त प्रथियाँ व श्रंड रहते हैं। उन दोनों के बीच में एक परदा रहता है। जहाँ पर बाहर दोनों श्रोर की खाल के बिलकुल बीच में एक सीवन रहती है उमी स्थान पर भीतर दोनों श्रंडों के बीच का परदा रहता है। चित्र २० ११७-- प्रद घीर उपाट में शुक्र-नित्तकार्थी का मार्ग ।



इन श्रहों पर एक कोप रहता है जो उदर की श्राँदर्या या महाकला का एक भाग होता है। श्रृणावस्था को एक श्रवस्था में श्रह उदर के भीतर रहते हैं। उपाँ-उपाँ श्रृण में वृद्धि होती है त्याँ-स्थों ये श्रह भी नीचे उतरते जाते है श्रीर श्रत में श्रहों की थेंकी में पहुँच जाते है। इस प्रकार यह श्राँडकोप व श्रडवेष्ट्र उदर की महाकला से बनता है। इस प्रडकोप के ऊपर एक श्रीर श्रावरण रहता है जिसको श्वेत होने के कारण श्वेतावरण कहा जाता है। यह पूर्णतया सौत्रिक धातु का बना होता है श्रीर बहुत किन होता है। किसी किसी पश्रुशों में श्रंड उदर के भीतर पाए जाते हैं।

रांदों सीर शुक्र-प्रथियों का स्नाकार श्रदे के समान होता है।

बहुत से परदों के द्वारा घड भीतर से कई को हों में विभाजित रहता है। यह कोष्ट पूर्णतया एक दूसरे से श्रवाग नहीं होते, कितु कुछ-कुछ आपस में मिने रहते हैं। श्रद के प्रत्येक कोए में बहुत सी मुई। हुई चक्ररदार निलयाँ रहती हैं । ये निलयाँ बहुत बारीक

चित्र नं ११म- आह के भीतर की शुक्र-नितका का परिच्छेद, शुकाण्यों की भिन्न-भिन्न प्रवस्थाएँ दिखाई गई है।

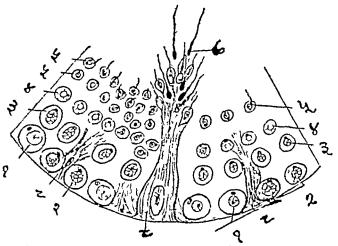

१, में उनकी प्रथम श्रवस्था दिखाई गई है, २, ३, ४, ४ श्रव-स्थान्त्रों में होते हुए ७ में पहुँचकर पूर्ण हो जाता है। म-पोपक सेल।

होती हैं। सारी प्रथि में इस प्रकार की कोई दत्र से ६०० तक निजयाँ होती हैं। मुद्दी हुई होने के कारण नजी थीड़े ही स्थान में श्रा जाती है, किंतु यदि उसकी खोल दिया जाय तो प्रत्येक नबी २ व ३ फ्रीट लवी हो जाती है।

ये निलयाँ प्रथि के अगले किनारे की ओर से आरभ हीकर

पोछे का प्रोर को जाती हैं, जहाँ यह एक दूपरे की प्रोर मुक्कर श्रापस में मिलती हैं। इसमें पोछे की प्रोर एक जान सा यन जाता है। यहाँ से कोड पद्द नर्लियाँ निकलती है जो यहुन ही मुदी हुई होती है। प्रथि के पिछले भाग पर यह एक घोर छोटी भी अधि बना देती हैं जिसको उपाल कहते हैं। हाथ में टटोलने से यह टपाइ श्रद के पीछे की श्रोर प्रतीत किया जा सकता है। इपका ऊपर का सिरा चीदा श्रीर बदा होता है। उपर से लीचे की श्रोर इसका श्राकार घटना चन्ना जाता है। श्रत में नीचे की श्रोर इसका श्राकार घटना चन्ना जाता है। श्रत में नीचे का भाग पतली पुष्ट की भाँति रह जाता है।

या सय निलयाँ उपाद के सिर म पहुँ चकर एक दूमरी यही निली बनाती हं जो शुक्त-प्रणाली कहलाती है। यह शुक्त-प्रणाली साँप की गेडिलयों की भाँति चपर पानी हुई उपांड के सिर से आरम होकर नीचे की श्रीर उतरना श्रारम करती हैं श्रीर उपाड के पृच्छ पर पहुँच जाती है। इस स्थान पर उसकी मोटाई श्रधिक हो जाती है। यहाँ से प्रणाली फिर ऊपर चड़ना श्रारम करतो है। श्रत में हमी निलका के द्वारा शुक्र शिश्न की निली में पहुँचता है।

श्रद्धों के की हों के भीतर जो मुद्दी हुई निलकार होती है वे वास्तव में एक प्रकार की श्रीध होती है। शुक्र के शुक्ताणु घद्दी वनते हैं। यदि एक निलका को काटकर सूक्ष्मदर्श के यत्र के द्वारा देखा जाय तो उसमें भिन्न-भिन्न श्रवस्थावाल शुक्ताणु मिर्जों। कोई पूर्णतया परिपक होगे। कोई शुक्ताणु यनना श्रार्म ही करते होंगे। कोई बीच की श्रवस्था में होंगे। इन निलका श्रों के दीवारों के भीतर यह शुक्ताणु चनकर निलका के बीच की निली में श्राजाते हैं श्रीर वहाँ से श्राग की चलते हैं।

# मानव शरीर-रहस्य--ह्रेट नं० २० श्रंड श्रीर उपाड का परिच्छेद

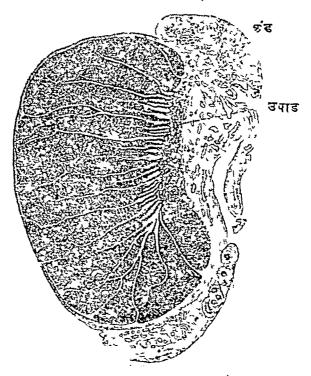

पृष्ठ-संख्या ५००



चित्र नं॰ ११६ — मृत्राशय, शुक्राशय इत्यादि।

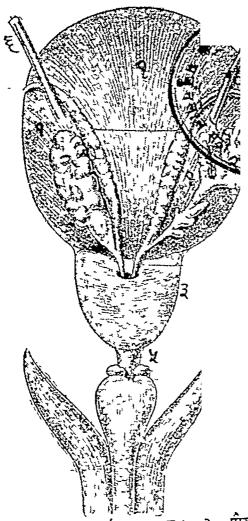

१ — मृत्राशय । २, २' — शुक्राशय । ३ — पीरुप अधि । १ — प्रणाली जिसके द्वारा शुक्र बाहर श्राता है । १ — मृत्र-प्रणाली का रलेप्सिक भाग । ६ — गवीनो । शुक्राश्य — वित्रदेश में मृताशय के पिछले भाग से लगी हुई दो येलियाँ होना है जिनमें शुक्र ण्कतित हो जाता है। ये येलियाँ कोई दो हच के खगभग लवी होती हैं। भिन्न-भिन्न स्विष्ट्यों में हनदो लंबाइ-चीहाई भिन्न होती है। ये शुक्राशय कहलाही है। शुक्राशय में पीछे की श्रोर से श्राकर शुक्र-प्रणाखी खुलती है। शुक्राशय भी वास्तव में एक प्रणाखी ही है जो बहुत श्रिक मुदी हुई है श्रीर कई माग फूलकर कीष्ट के समान हो गेण्हें। इसी की होटी होटी शाशाण इधर टघर निक्बी रहती हैं जो कोश्रों का नप धारण कर लेती हैं। इसमें एक प्रकार का उद्य वनता है, जो शुक्र में भिन्न जाता है। इन शुक्राशयों से एक पत्रखी निक्का पीठ्य नामक प्रधि में होती हुई मृत्र-मार्ग नक चर्ला जाती है, जहाँ वह एक हिंद द्वारा खुलती है।

शुक्त — शुक्र एक प्रकार का गादा लसदार दृघ के ममान श्वेत रंग का द्रघ्य होता है। इसमें ६क विशेष प्रकार की गांध श्राती है। जिस वन्न पर वह पढ़ साता है वह कड़ा हो जाता है श्रीर वहाँ एक घटवा पढ़ जाता है। घटवे का रंग हलका पीला होता है। यह सारा द्रघ्य श्रदकोषों में नहीं वनता। इसमें कई प्रथियों में बने हुए द्रच्य मिमलित रहते हैं। शुक्र-श्रय की दीवारों का बना हुश्रा द्रघ्य दसमें मिला रहता है। शुक्र-श्रययों में भी शुक्राणुश्रों के श्रतिरिष्ट कुछ द्रच्य वनता है, किंतु वह बहुत गादा होता है। पैरिष प्रथि में बना हुश्रा द्रघ्य भी शुक्र में मिला रहता है। इन मवों के श्रतिरिष्ट शिश्न की दीवारों में जो प्रथियों होती है वे भी कुछ द्रच्य बनाती है, जो शुक्र में मिल जाता है। इस प्रकार शुक्र कई मौति के द्रघ्यों का मिश्रण है। यह द्रघ्य शुक्राणुश्रों के जीवन के लिये श्रावरयह होता है। किंतु शुक्र की मुण्य बस्तु शुक्राणु होते

हैं जो शुक्र प्रथियों की निलक्षित्रों में वनते है। यदि शुक्र शुक्राशुष्रों से रहित हो तो वह जल की भाँति स्व=छ शीर पारदर्शी होगा। इसमें ज्वेत रग शुक्राशुष्रों के ही कारण होता है। इसकी प्रतिक्रिया हलको क्षारीय होतो है।

यदि ताज़े गुक्र को एक दाच के स्ताइड पर तेकर सूक्ष्मदर्शक यत्र के द्वारा दखा जाय तो उसमे प्रायत छोटे छोटे जीव वडी चित्र न० १२०— कुछ भिन्न-भिन्न जतुर्थों के शुक्राण्।



१— चमगादद के गुक 'खु, २,३— मेंडक के गुकाखु; ४— एक प्रकार की मछली के गुकाखु, ४— मेदा के, ६,७— मृत्र के, म— जेली फिरा नामक जतु के, ६— वटर के, १०— टीर्घ क्रिम (Round Worm जो श्रंत्रियों में होते हैं) के, ११— करकट (Crate) के।

### मानव-शरीर-रहस्य

तेज़ी से इधर से उधर को दीड़ते हुए दिखाई देंगे। यह शुक्राणु हैं जो उत्पत्ति के मुख्य कारण हैं। चित्र में देखने से इनकी रचना दीक प्रकार समभ में था ज'यगी। सबसे ऊपर गोज सिर हैं जिस पर एक श्रावरण चडा हुआ है। इसके नीचे से शुक्राणु का गात्र श्रारभ होता है। जिप स्थान पर गात्र श्रीर सिर मिजते हैं वह

चित्र न० १२१ — मनुष्य के शुक्राणु !



ध — श्रागे की श्रोर से, व - पार्श्व की श्रोर से, 9 — सिर त्राण जो सिर के ऊपर चदा रहता है, २ — श्रोवा, ३ — गान्न, ४ — पुरुष्ठ, ४ — श्रातिम भाग। स्थान कुछ भीतर की दवा हुआ है और गात्र से पतला है। वह त्रीवा है। गात्र के नीचे से शुक्राणु की पूँछ आरंभ होती है, जो बहुत लवी है। इसके विलकुल बाच में एक गाहा काले रग का सूत्र चित्र में दिखाया गया है। यह शुक्राणु का अञ्चीय सूत्र है। पुच्छ के दूमरे सिरे से एक पनका सूत्र निक्जा रहता है। शुक्राणु अपनी पुच्छ की सहायता से द्रव्य में तेज़ी से गति

चित्र न० १२२ — मनुष्य का शुकार्णु बहुत बढ़ाकर दिखाया गया है।



१—िमर त्राण । २—िमर । ३—रर्व श्राकर्णक । ४—पश्चात् श्राकर्णक । ४—श्रच्च । ६—चक्राकार वेष्ट । ७—श्रच्च का वेष्ट । द्र—ब्राह्मावरण । ६—मडलाकार भाग । १० —पुच्छीय भाग में श्रक्ष का वेष्ट । करते हैं। गित के समय इनको पुन्छ उसो प्रकार हिलती है, जैसे सर्प के चलने के समय उसका शरीर गित करता है। शुक्राणु को लबाई उठीठ से उठीठ हम तक कही जाती है। चित्र में देखने से विदित होगा कि सिर का श्रगला माग नोकीला होता है, पीछे का भाग चौड़ा होता है। उसकी सहायता से वह दिभ के श्रावरण को छेद कर सहज में उसके शरीर के भोतर प्रवेश करता है।

यह गुकाणु जगभग २४ वर्ष को छायु में उत्तम प्रकार से वनने छारम होते हैं। इसने पूर्व ये कमज़ोर होते हैं। इसने कारण थोड़ी धवस्था की सतान बजवान् नहीं होती। निर्वत्न गुकाणु शुक्र में वहुत धीरे-धीरे गति करते हैं, कितु बजवान् गुकाणु धहुत तेज़ी से गति करते हैं। यह छनुमान किया जाता है कि एक बार मैथुन के पश्चात् स्वस्थ मनुष्य में एक तों के जगभग शुक्र निक्तता है। इसमें बीस करोड़ के जगभग शुकाणु उपस्थित रहते हैं। गर्भ में केवज एक ही शुकाणु काम में छाता है। शेप सबों का नाश हो जाता है। इससे छनुमान किया जा सकता है कि एक बार मैथुन हारा निक्जनेवा शुकाणु कितने गर्भ उत्पन्न कर सकते हैं।

कुछ पुरुपों के शुक्त में शुक्त गु नहीं होते। वह यद्यपि मैथुन कर सकते हैं, कितु सनान नहीं उत्पन्न कर सकते।

श्रंडधारक रज्जु — शुक-प्रथियों के उत्पर यदि खाज को दबा कर देखा जावे तो भीतर रज्जु के समान कुछ वस्तु प्रतीत होंगी। यह वह भिन्न-भिन्न निलकाएँ हैं जो शुक्ष प्रथि को जा रही हैं या वहाँ से श्रा रही हैं। वह सब निलकाएँ श्रापस में सौबिक ततु हारा वैंधी रहती हैं श्रोर श्रंडधारक रज्जु के नाम से पुकारी जाती है, क्योंकि शुक्ष प्रथि हसी रज्जु से जटकी हुई है। इस रज्जु को बनानेवाले निम्स श्रवयव है—

- १. शुक्र-प्रनाली ।
- २ शुक्र-प्रनाली की धमनी।
- ३ शुक-प्रधिकी धमनो।
- ४ नाड़ियाँ।
- १ लसीकावाहिनी नलियाँ।

६ शिराम्रो का जाता। यह के चारो म्प्रोर शिराम्रों का एक जात सा बना रहता है।

इन सब वस्तुओं में शुक्र-प्रनाली सबसे किन श्रीर कडी होती है। श्रत्व जब इम हाथ से टरोनते हैं तो हमें वह वस्तु विणेष-कर मालून होती हैं। यह सब वस्तुण रज्जु के साथ उदर में चली जाती हैं। कमो-कमो वह छिड़, जिसके हारा यह उदर में प्रवेण करता है, वडा हो जाता है। ऐसो दणा में उनमें होकर श्रियों श्रदकीय में उत्तर श्रातो हैं। उसको साधारणतया श्राँत उत्तरना कहा जाता है। शिराश्रों का जाल नरम पतली-पतलो रिसयों का समृह ऐसा प्रतीत होता है।

शिश्न — मेयुन का यंत्र शिश्न है। इसी के द्वारा मनुष्य का शुक्र खो की योनि में पहुँचता है। श्रतएव इसकी रचना भी जानना श्रावश्यक है।

जिल्न वास्तव में तीन लवे-लवे दंडों से वना हुला है जो शिश्न की जड़ से भगिरिथयों के मिलने के स्थान से ल्यारम होकर जिश्न के ल्राम नक, जो शिश्न-मुंड कहलाता है, चले ल्याते हैं। इनमें से दो दंड तो उत्तर रहते हैं लीर एक नीचे रहता है। नीचेवाला दंड वीच में से खोखला होता है जिसके द्वारा मृत्र इत्यादि वाहर निक्लता है। उत्तर के दोनों दढ ठोस होते हैं। इनके वीच में शिश्न की दो धमनियाँ, नाड़ियाँ लीर एक शिरा गहता है। इन नदीं की प्रतायट विचित्र होता है। इनके भीतर कह प्रदुन छोटे छोटे कोष्ठ होते हैं जिनमें रह भर न ने में शिरत का प्रदुष हो गाता है। इसा में मंपून समय होता है। मंपून क पश्चान द्वा स्थानों में से गह लीट प्राता है भीर प्रम द ला पड़ जाता है। इन छोष्टे के प्रश्न, जो मीजिट नतु फीर माम क पने होते हैं, मीजिक तनु और प्रातिष्क्र माम चड़ा रहता है। इन मधीं पर चर्म प्रात्शानित होता है निममें लिया या

शियन का जागे का भाग तो भुंत क्ष्मना गा है । ह कार के त्या से नहीं बनना। हा दहा का भुद के पाछे ही जात हो जाता है। इबन नाचेबाना दह कार के होनों त्यों से व्यागे पड़ा चला जाता है। इनका जिनम नाग हम प्रकार चीड़ा हो जाता है, जैमें कि 'मांप का छत्रे। के द्वारा के कार छत्र होता है। हममें जो पाछर की जीन छिड़ होता है उसी के हारा मुझ चाहर निक्वना है।

नारा जनना द्वयाँ — जिस प्रकार मनुष्य में तो शुक्त न्या धियाँ होनो हं, हभी प्रकार स्त्रियों में दो दिस-प्रथियाँ होनी हैं। एक धाई फोर प्रीर दूसरी दाहनी फोर रहतो है। इनमें दिस नैयार होने है। जब इनका पुरुष के शुक्तागु में सबीग होना है तभी गर्स की स्थापना होनी है।

हन प्रियों का रस सहरा भूरा होता है। हनकी जवाह एक हच फ़ीर चीड़ाई है इच या मोटाई है इच के लगभग होता है। इनका भार ६ माणे के क़रीय होता है। ये उटर में पीछे की कीवार पर समीणय के दोनों भ्रोप लगो रहती है। समीणय मे एक वचन दिम प्रिय नक फैला रहता है। इसके ऊपर मीजिक संतु का रक श्रावरण रहता है। इसके भीतर भी सांत्रिक ततु चित्र न० १२३—शिश्न की पेशी।

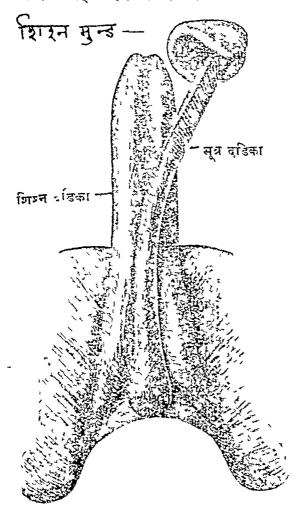

रहता है जिसके साथ में कुछ श्रनेच्छिक पेगी की मेलें भी मिती
रहती हैं। ग्रंथ के उत्पर जो कता रहती हैं उसको उत्पादकः
कला कहते हैं। यह कता जहाँ-तहाँ ग्रंथ के भीतर भी चली
जाती हैं। यदि ग्रंथ को काटकर देगा जाय तो उमके भीतर
सेलों की बनी हुई कुछ बेलियाँ रिगाई टेंगी, जिनको श्राश्य भी
कह मकते हैं। इन बलियां को डिंभ-कोप कहा जाना है। जो
छोटे दिभ कोप हैं वे ग्रंथ के सतह पर रहते हैं श्रीर जो बढ़े
हैं वे नीचे रहते हैं। किंतु ज्या-ज्यां वे बढ़ते हैं त्या न्या उपर की
श्रोर सरकते हैं श्रीर श्रत में ग्रंथ के उपरी तल पर शाकर फट
जाते हैं।

डिम कोप के बाहर का श्रावरण उसी साँतिक ततु से बना होता है जिससे प्रथिका सुरय भाग बनता है। इसके भीतर सेलों का एक परत रहता है जो अधि की उत्पादक कला से वनता है। इसके भीतर कुछ द्रव्य भरा रहता है खौर द्रव्य के भीतर पक बड़ी सेल होती है और दिभ कहलाती है। उयों-उपा दिभ वढ़ता जाता है त्या-त्यां प्रत्येक परत के सेलों की सम्वा भी बढ़ती है। छोटे कोपों में द्रव्य नहीं होता। वह उनके बढ़ने पर उत्पन्न होता है। वड़े होने पर डिभ के चारो श्रोर सेलों के कई परत उत्पन्न हो जाते हैं। यह सब डिंभ-वेष्ट कहलाता है। धीरे-धीरे हिंभ-कोप के भीतर का द्रव्य बढ़ता है, जिससे कोप तन जाता है। वह अधि के सतह पर पहुँचता है धौर तरज के तिनक श्रीर बढ़ने से पट जाता है। इससे कोप के भीतर का डिम स्वतत्र होकर दिभ-प्रणाजी ( Fallopian Tube ) के सिरे के काखर में घटक जाता है। वहाँ से वह धीरे-धीरे गर्माशय में पहुँचता है।

# मानव-शरीर-रहस्य-संट न० २१

## विरुत्ती को डिभ-अधि का परिच्छेद।

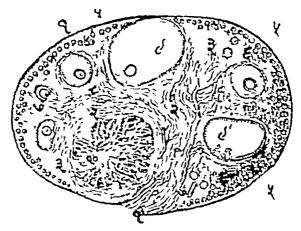

 ५—प्रिय के स्रतंत्र धारा का वात्रावाण जिस श्रोर वह वधन से नहीं लगी हुई हैं।

१ - दूसरी धारा जिम श्रोर श्रिय दृमरे श्रगों से जुड़ी हुई है।

२-- ग्रंथि का प्रातिक भाग।

३ -- कणमय भाग जो साँत्रिक भाग के बाहर की श्रोर स्थित है।

४ -- रक्ष-नलिकाएँ।

४-- डिंभ-कोप की प्रथम घवस्था।

६—डिंभ-कोप की दूसरी अवस्था जहाँ उनका परिपक्षीकरण आरम हो चुका है और वे अथि के भीतर की और चले गए है।

৩---

--- डिभ-कोप श्रधिक परिपक्षहोकरसौत्रिक भागमें पहुँच गयाहै।

६—सवसे श्रधिक परिपक्ष डिभ-कोप जिससे डिभ निकलने-वाले हैं।

ह'-कोप जिससे किसी कारण से डिभ निकल गया है।

१०--पीताग।

चित्र नं १२४ — परिपक्त हिंम, हिम-प्रिथ के पृष्ट पर स्थित।



( हमारे शरीर की रचना से )

यह माना जाता है कि शुकाणु श्रीर हिम का सयोग हिंभ-प्रनालों में होता है। गर्भाश्य को श्रीर से शुकाणु श्राता है श्रीर हिंभ-प्रनाली के दूसरे मिरे का श्रीर से हिंभ जाता है। बीच में दोनों का मिलान हो जाता है। यह श्रनुमान किया जाता है कि प्रत्येक हिंम प्रथि में ७२,००० के खगभग हिंभ-कोप होते हैं। श्रतएव हिमों की भी इतनी ही सख्या होती है। प्रत्येक श्रात्तेव में प्रथि से एक हिंभ निकलता है।

जब हिंभ-प्रथि से हिम निकल चुकता है तो फटे हुए हिंभ-कोप में पीले रग के कुछ सेल उत्पन्न हो जाते हैं। यह उन्हीं सेलों से बनते हैं जो हिंभ-कोप के ऊपरी श्रावरण के मीतर की श्रोर स्थित थे। उन्हीं सेलों के बढ़ने से यह पीले रंग के सेल उत्पन्न होकर ख़ाली स्थान को भर देते हैं। कभी-कभी यहाँ पर कुछ रक्न भी दिग्वाई पड़ता है जो कोप के फटने से निकलता-है। यह पीतांग कहलाता है। इसमें विचित्रता यह होती है कि

# मानव-शरीर-रहस्य-स्रेट नं० २२

एक मानुपिक हिंभ

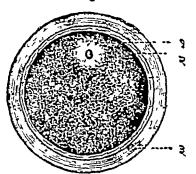

१ - केंद्र या उस्पादक कीप।

२--केंद्राणु या उत्पादक कण ।

३-वाह्यावरण।

पृष्ठ-संख्या ४१२

### मानव-शरीर-रहस्य-ब्रंट नं० २३

नर्भाशय, डिभ-प्रणाली श्रीर डिभ-नितका इत्यादि । मग के नीचे श्रीर श्रागे का भाग श्रीर गर्भाशय का श्रतिम भाग काट दिए गए हैं।

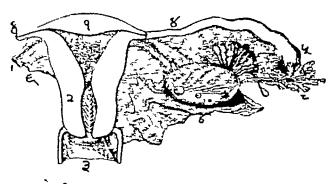

- १--गर्भाशय का ऊपरी भाग ।
- २-- ग्रीवा ( श्रानिरक द्वार के पास ),
- २-भग का उपरी श्रीर पिछ्वा भाग,
- ४ हिंभ-प्रणाली,
- ४ हिंम-प्रणाली का चौड़ा भाग।
- ६—हिंभ का वधन ,
- ७-- हिंम-प्रथि।
- द—हिंम-प्रणाली के दूसरे सिरे की कालर ,

पृष्ठ-संस्या ४१३

#### प्लेट नं० २४ की ब्याख्या

१=मूत्र-प्रणाती

२=डिंभ रक्षवाहिनियाँ

२=श्रोणिगा बृहत् श्रंत्र

४=हिंभ ग्रथि

**४=गर्भाशय का पार्श्वक वधन** 

६=जरासु म्रीवा

७=योनि पार्शिवक कोगा

म=गुदोत्थापिका पे०

६=योनि की कला जिसमें सलवटें पड़ी रहती हैं

१०=सरलात्रोध्वं धमनी

११= श्रंत शोखिगा धमनी

१२=मूत्र-प्रगाली

१३=नाभि धमनी (स्खी हुई)

१४=सरलांत्र मध्य धमनी

१४=गर्भाशयिकी धमनी

१६=हिंभ-त्रणाती

१७=गोल बधन

१८=गर्भाशयिकी धमनी

१६=मूत्र-प्रणाली

२०=उटराधः रक्षवाहिनियाँ



## गनव-शरीर-रहस्य−स्नट न० २४

### नारी-बस्ति गहुर



(Cunningham's Practical Anatomy)
( हमारे शरीर की रचना से )
पृष्ठ-सख्या ४१३

दोनों स्तरों के वीच में यह प्रणालो रहती है। उसका दूसरा सिरा डिम-ग्रथि के पास खुलता है। इस सिरे पर एक कालर सी लगी हुई है। इस प्रणाली का डिभ ग्रथि से वास्तव में कोई संबध नहीं रहता। केवल यह कॉलर उसके पास रहतो है। इसी के सहारे से डिभ-प्रणाली में आकर गर्भाशय की श्रोर चला जाता है।

प्रणाली की दोवारें सौत्रिक ततु की बनी होती हैं। साथ में कुछ प्रनेच्छिक मास-पेशियाँ भी रहती हैं। मोतर की प्रोर रलेंग्मिक कला रहतो है। किंतु इस कला में लवाई की प्रोर कुछ सिलवरें पड़ी हुई हैं। यहाँ की कला में वे सेल होने हैं, जिनके ऊपर से त्रारीक-बारोक मृत्र निकले रहते हैं। उनकी किया गर्भाशय की प्रोर हुन्ना करती है। प्रतएव वह दिंभ को भ्रागे बढ़ने में सहायता देते हैं।

गिर्भाशय—यह वह त्राम है जिसमें गर्भ की स्थापना होती है। यह वस्ति प्रदेश में रहता है। चित्र की श्रोर देखने से इसका श्राकार तुर तहो समक्त में श्रा जायगा। उसके सामने की श्रोर मत्राशय श्रीर पीछे की श्रोर मजाशय रहते हैं।

गर्भाशय के उत्तर का भाग चीहा श्रीर मोटा होता है, किंतु नीचे का भाग पतला हो जाता है। यहाँ उसका मुख होता है जो योनि में पोछे की श्रीर खुलता है। इस मुख के दो श्रीष्ठ होते हैं; एक श्रगला श्रीर दूसरा पिछला। उत्तर का गर्भाशय का चौड़ा व मोटा भाग उसका गात्र कहलाता है। मुख के उत्तर का पतला भाग शीवा कहा जाता है। गर्भधारण करने से पूर्व गर्भा-शय २ इच लंबा, २ इच चौड़ा श्रीर १ इच मोटा होता है, किंतु गर्भ के पश्चात् उसका श्राकार बढ़ जाता है। त्रभीशय को अपने स्थान पर रखनेवाले कई बधन होते हैं। दोनों खोर से उदर की कला उरुको विस्त के पार्श्व भाग से बाँधे हुए हैं। इस कला के दोनों परतों के बीच में एक गोल रज्जु के समान बधन रहता है। इसके ख्रांतिरिक्न खीर भी कई बधन होते हैं।

यदि गर्भाशय को काटकर मुक्त-टर्शक यत्र में देता जाय तो उसकी दीवार तीन प्रकार के भागों से बनी हुई दिखाई देंगी। सबके भीतर रलेंग्मिक कला, उसके बाहर पेशी, उससे बाहर सीत्रिक ततु का स्तर । इन्हीं तीन परतों से ढिभ-प्रयाजी भी बनी होती है। किंतु गर्भाशय में पेशी का भाग बहुत प्रधिक होता है। क्योंकि उसकी पेशी की श्रावश्यकता भी प्रधिक होती है।

साधारणतया गर्भाशय के ख़ार्की भीतर स्थान नहीं रहता। उसकी दीवारें खापम में मिली रहती हैं। जब वहाँ गर्भ की स्थापना होती है तब उसकी दीवारे एक दूसरे से खलग हो जाती हं ख़ौर उनके बीच में स्थान हो जाता है। उसों उसों गर्भ बदता है त्यों-त्यों स्थान भी ख्रधिक होता जाता है।

योनि—योनि गर्भाशय के मुख तक पहुँ चने का मार्ग है, यद्यपि उसका वहीं श्रत नहीं हो जाता । वह वास्तव में एक नजी है। उसका उपर का सिरा गर्भाशय के मुख श्रीर ग्रीवा के नीचे रहता है। गर्भाशय का मुख इस नजी में श्रागे की श्रीर को निकजा रहता है। इस कारण यह नजी गर्भाशय के मुख के पीछे, किंतु उससे श्रधिक उपर तक चली जाती है। इस नजी का नीचे का खुला हुआ सिरा श्रीर उसका वाहर का छिन्न भग के श्रीष्टों के वीच में मृत्र द्वार से श्राधा इच उपर रहता है। उपर यह

मानव-शरीर-रहस्य--हेट नं० २५ े र निर्मातकारी-विस्तिगहर (लवाई की श्रोर से कटा हुश्रा)

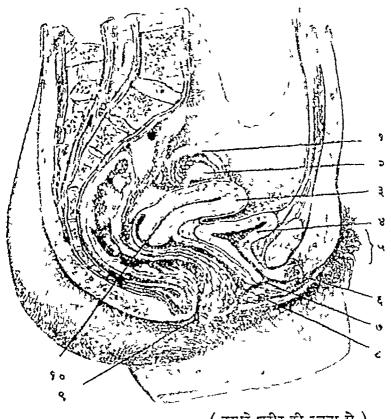

( हमारे शरीर की रचना से )

१—डिभ-प्रणाली । २—डिंभ प्रथि । ३—गर्भाणय । १—मृत्राशय । १—कामाद्रि । ६—भगनासा । ७—मृत्रविहर्शर । ५—योनिद्वार । ६—मलद्वार । १०—गर्भाशय का विहर्मुख । पृष्ट-सर्या ४१४

नजी गर्भाशय के पीछे की श्रोर जितनी गहरी है उतनी श्रागे की श्रोर नहीं है। यह उसके पूर्व श्रोर पर्चात् को गा कहलाते हैं। मैथुन करने से पूर्व बाहर का द्वार एक प्रकार की मिल्ली से बद रहता है जो मैथुन से टूट जाता है।

इप नली की लंबाई कोई तीन या चार हंच होती है। उसके भीतरी एए पर रलें प्मिक कला रहती है। वह एक प्रकार का तरल बनाती रहती हैं जिससे सारी नली सदा गीली रहती है। प्रदर के रोग में यह तरल श्राधिक बनने लगता है। योनि-दार पर योनि-सकोचिनी पेशी रहती है। योनि की दीवार में शिराश्रों की सख्या बहुत श्रिधिक होती है, जो मैथुन के समय रक्ष से भर जाती है। मैथुन के पश्चात वह फिर ज़ाली हो जाती है।

जनने दियों की रचना का सामान्यतः ज्ञान प्राप्त कर चुकने के प्रचात् श्रव हमको इस वात का ज्ञान करना श्रावश्यक है कि गर्भ की स्थापना किस प्रकार होती है ? कीन-कीन से भाग वया-क्या कार्य करते हैं, डिभ किस समय प्रंथि में से निकजता है श्रीर उसके श्रीर शुक्ताणु के सवीग से किस प्रकार गर्भ स्थित होती है। यह गर्भशास्त्र श्रथवा श्रूण-शास्त्र स्वय ही विज्ञान की एक वड़ी शाखा है। इस विपय का पूर्णतया वर्ण न करने के जिये एक इस पुस्तक से भी बड़े यथ की श्रावश्यकता है। इस कारण यहाँ पर गर्भ-सवधी केवल बहुत मोटो-मोटी वार्लो को बताने की चेष्टा की जायगी।

श्राक्तव--हिंभ उस समय श्रांथ से निकलता है जिस समय स्त्री की मासिक धर्म होता है। यह हमारे देश में १२-१४ वर्ष की श्रायु में श्रारभ होता है श्रीर ४४-१० वर्ष की श्रायु तक जारी रहता है। इसके पश्चात् वह बद हो जाता है। इसको रजीनिवृत्ति कहते हैं। श्रान्तव के समय में भिन्न-भिन्न दशाश्रों में श्रांतर पाया जाता है। शोत देशों में रजीदर्शन देर से होता है। जी तहिंदर्शन देर से होता है। जी तहिंदर्शन देर से होता है। जी तहिंदर्शन श्रोमोट-प्रमोद में पत्तती हैं, उत्ते ज क वस्तुण खाती हैं श्रोर ऐसे हो उपन्यास पढ़ती हैं उनमें साधारण काम-काज करनेवाली ग्रामीण कन्याओं का अपेक्षा रजीदर्शन शोध श्रारंभ हो जाता है। रजोदर्शन से यह समका जाता है कि कन्या युवती हो गई श्रार्थन सतानीरणित्त के थोग्य हो गई है।

प्रत्येक स्त्री को लगभग चार सप्ताह के पश्चात मासिक धर्म होता है और तीन या चार दिन तक रहता है। इस समय में योनि से रक्ष का साव होता रहता है। उस समय में श्रथवा उसके श्रार भ होने से सुछ समय पूर्व ही से गर्भागय की ग्लैप्सिक कला लाल हो जाती है। उसमें रक्ष का सचाक्षन श्रधिक होता है। रलें िमक कला के नीचे कहीं-कहीं रक्ष जमा होने लगता है। इत में रक्ष के प्रधिक होने से श्लींग्मक कला फट जाती है श्रीर रक्ष वहने जगता है। यह साधारण रफ्न नहीं होता, किंतु उससे कुछ भिन्न होता है। उसमें रलेप्मा श्रधिक रहता है। इस कारण वह साधारण रक्त की भौति नहीं जमता । इसमें चुने के जवणों को भी अधिकता होती है। और ग्लैप्सिक कला का भी बहुत कुछ भाग रहता है। मासिक माव से गर्भाशय की कला का वहुत सा भाग नए हो जाता है । कभी-कभी कला के नीचे स्थित सेलों का भी नाश होता है। यह स्नाव तीन-चार दिन तक होने के पण्चात् फिर वद हो जाता है। श्रनुमान किया जाता है कि एक बार मासिक साथ में दो या तीन छटाँक रफ्न निक्तता है। किंतु इसका परिमाण सव स्त्रियों में समान नहीं होता। किन्हीं में श्रिधिक होता, किन्हीं में कम होता है। उसकी प्रतिक्रिया क्षारीय होती है।

श्राप्तव के समय में दूसरी जनने द्वियों में भी कुछ परिवर्त्तन होते हैं। डिभ-प्रथि में रक्ष का श्रिषक संचालन होता है। गर्भाशय की दीवारें रक्षमये हो जाती हैं। योनि की श्लेप्सिक कला भी रक्ष की श्रिषकता के कारण कुछ सुज जाती है। श्रीर उसका र ग लाज हो जाता है। गर्भाशय कुछ कड़ा भी हो जाता है। इनके श्रिति कु बहुत सी खियों को श्रार्त्तव के दिनों में पीड़ा होती हैं। शारी रिक श्रीर मानसिक दोनों ही श्रवस्थाएँ विगड़ जाती हैं। शारी र में श्रालस्य का रहना, कमर या वृल्हों में भारी पन मालूम होना, भोजन या काम नरने में श्रक्ति, स्वमाव का चिड़ जिल्हा हो जाना श्रादि साधारण बातें हैं। जिनके शरीर में पूर्व ही से कुछ विकार है उनको श्रिषक वप्ट होता है। गर्भाशय के दोनों श्रीर या पेड़ू में तीव दर्द का होना गर्भाशय या डिभ प्रणाली के रोग का सचक है।

हिभ-प्रथि में बहुत वहा परिवर्तन होता है। जिन दिनों में
मासिक स्नाव होता है उस समय हिंभ-प्रथि में दिभ परिपक्त
होकर प्रपने कोप को फाइकर बाहर निकल प्राता है। वह स्नाव
के समय हिभ प्रणाली में प्राता है या प्रानेवाला होता है। जिन
दिनों में स्नाव नहीं होता उन दिनों में हिभ भी परिपक्त नहीं
होता फ्रीर न वह प्रथि से वाहर हो निकलता है। मासिक स्नाव
प्रीर प्रथि से हिंभ के निकलने में प्रवश्य ही गहरा सवध है;
इसमें तिनक भी सदेह नहीं है। जब तक हिभ परिपक्त होना
ध्रारंभ नहीं होता, उस समय तक रजोदर्शन भी ध्रारंभ नहीं होता
प्रीर जिस ध्रायु में हिभ-प्रथि से हिभ निकलना बद हो जाता
है, जो ४५ या ४० वर्ष की प्रवस्था में होता है, उस समय
मासिक स्नाव भी बंद हो जाता है। श्रतएवं इसमें किसी की भी

सदेह नहीं है कि इन दोनों घटनाओं में श्रवश्य हो कुछ न कुछ सबध है।

क्ति इस सबध के स्वभाग श्रीर कीन सो घटना पूर्व होती है, ग्रथि से दिंभ पहले निक्लता है व साव पहले होता है, इन घातीं के सबध में बहुत मतभंद है। कुछ पशुष्रों में, जिन पर कुछ प्रयोग किए गए हैं, यह पाया गया है कि डिभ उस समय परिपक होता है अब स्रव घद हो जाता है या बद होनेवाला होता है । अर्थात् स्राव के पण्चात डिम परिपक्त होता है। कुत्ते, भेड़ श्रीर सुधर में यही पाया गया है। धनेक धार भिन्न-भिन्न अन्वेपग्रकर्राओं के हारा बहत से विचित्र सिद्धांग वने हैं श्रीर रह हो चुके हैं। ऋतु यह बात ठीक मालूम होनी है, जैसा कि टनमें से कुछ सिद्धात यताते हैं कि मासिक स्नाव का श्रमित्राय गर्भाशय की श्लैटिमक क्ला को इस योग्य बना देना है कि वह हिंम को श्रपने में धारण कर सके। प्रत्येक मास में गर्भाशय की कला नई हो जाती है। इससे दिम को धारण करने की उसमें पूर्ण शक्ति उत्पन्न हो जाती है। एक महाशय का कथन है कि स्नाव से कला ख़ुरद्री हो जाती है जिससे । डभ को ६ हाँ चिपकने में सुगमता होती है। जिन लोगों का यह मत है कि डिम स्वव से पूर्व ही परिषक होकर प्रणाली में श्रा जाता ह उनका कहना है कि गर्भाशय पहले से डिभ के प्रातिश्य-सत्कार के विये प्रातुत रहता हैं, वितु जब हिंभ वहाँ नहीं श्राता तो वह रोता है। सो गर्भाशय के श्रश्रु ही मानो मासिक साव है।

प्रति मास प्रथि से एक हिंम निक्तकर हिम-प्रणाली में प्रवेश करता है। प्रणाली के सेलों की सिलिया उसको गर्भाशय की घोर चलता कर देती हैं। उनकी किया उसी घोर को होती है। श्रत ति हिंभ को उस श्रोर जाने में सिलियों की गति से सहायता मिलती है। इस प्रकार डिंभ गर्भाशय में पहुँच जाता है। यदि इस यात्रा में गर्भाशय में पहुँचने के पूर्व डिम-प्रणाली में उसकी शुक्ताणु मिल जाता है तो दोनों का रुयोग होता है। डिभ का गर्भाधान (Felilization) होता है श्रीर समव है कि वृद्धि भी यहीं श्रारभ हो जाती हो।

परिपक्कित्रण्—गर्भाधान श्रर्धात् छो श्रोर पुरुष सेलों का सयोग होने से पूर्व उन दोनों में कुछ परिवर्तन होते हैं जिनके परवात् वे परिपक्त हो जाते हैं। जो शुक्राणु प्रथियों के सेलों के भीतर होते हैं वे सयोग करने के योग्य नहीं होते। उनमें एक वार भाग होता है, श्रीर साथ में कुछ श्रीर भी परिवर्त्तन होते हैं, जिनके परवात् उनमें सयोग करने की शक्ति उत्पन्न हो जाती है। ये शुक्राणु श्रपने प्राथमिक स्वरूप से भिन्न होते हैं। इसी प्रकार डिंभ में भी परिवर्त्तन होते हैं। प्राथमिक डिंभ में दो बार भाग होता है जिसमे चार, डिभ के समान, गोज-गोज वस्तुएँ तैयार होता है जिसमे चार, डिभ के समान, गोज-गोज वस्तुएँ तैयार होती हैं। इनमें से केवल एक डिम होता है। शेष तीनों गोजे श्रुवकरण ( Polai Bodies ) कहलाते हैं। इसी प्रकार प्राथमिक श्रुक्राणु के भाग से चार शुक्र'णु वनते हैं, किंतु वे सव श्रयना काम करनेवाले होते हैं।

इस सबध में इतना कहना आवरयक है कि जब डिम परिपक्त होने लगता है तो उसमें भाग होता है। जैसा ऊपर कहा जा चुका है, यह भाग दो वार होता है। जैसे सामान्य सेलों के भाग में सेल का केंद्र लंबे लबे तारों के रूप में आकर को मोसोम बना देता है. उसी प्रकार यहाँ भी को मोसोम वन जाते हैं। अपिएक डिम का केंद्र अपने रूप को छोड़ देता है। केंद्र जिस वस्तु का बना चित्र न ० १२४---शृकायु श्रोर हिंभ का परिपक्तीकरण ।

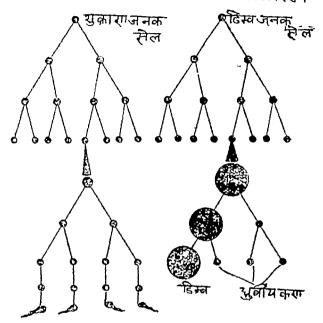

होता वह एक विशोप श्राकार धारण कर केता है। बहुधा सेख के दोनों सिरों पर यह वस्तु छोटे-छोटे दडों के आकार में स्थित हो जाती है। यह उड कोमोसोम कहताते हैं। सेत के भाग होने में कोमोसोम वीच से विभाजित होकर आधे आधे दोनों सिरों पर स्थित हो जाते हैं (देखों चित्र नं०३ मानव शरीर रहस्य प्रथम भाग)। जब भाग पूर्ण हो जाता है तो श्राधे श्राधे क्रोमोसोम . सेल के दोनों भागों में चले जाते हैं । इससे प्रत्येक साग में पहले की भ्रपेक्षा भाघे कोमोसोम रह जाते हैं। यदि हन नवीन

भागों का फिर भाग होता है तो क़ोमोसोम फिर दो भागों में विभाजित होते हैं। श्रत म्व परिपक क़िया के पण्चात् हिंभ में कोमोसोम की सख्या घट जातो है। क़ोमोसोम हिंभ श्रीर शुकाशु दोनों में होते हैं। श्रतएव जब दोनों के सयोग से गर्भाधान होता है तो दोनों के कोमोयोम का भो सयोग होता है। यहो कोमोसोम माता-पिता के गुणों के वाहक माने जाते हैं।

गर्भाधान - शुकाणु श्रीर डिम दोनों परिपक होकर गर्भाधान के लिये तैयार हो जाते हैं। मेथुन-क्रिया के द्वारा दोनों का संयोग होता है। इस किया से स्त्रो-पुरुप दोनों को एक प्रकार का श्रान्द होता है। इसका कारण वे नाडियाँ होती हैं जो दोनों श्रोर के मुद्धे में रहती हैं, जिनसे सवेदना मस्तिष्क को जाती है। योनि की दोवारें सदा एक विशेष प्रकार के तरल से गोली रहती है। यह तरल उन पथियों से निकलता है जो योनिद्वार के पास रहती है।

मेथुन क्रिया से शिश्न गर्भाशय के द्वार के पास शुक्र को पहुँ चा देता है। क्मी-क्मी गर्भाशय के मुख हो में शुक्र चला जाता है प्रथवा गर्भाशय योनि से शुक्र को चूस लेता है। मेथुन समाप्त होने पर शिश्न ढोला पढ़ जाता है। इस प्रकार गर्भाशय के मीतर शुक्र के शुक्राणु प्रवेश करते है। ये शुक्राणु प्रपने शरोर को तोव गति से ऊपर की श्रीर यात्रा करते है श्रीर वहाँ हिंम-प्रणाली के छिड़ द्वारा प्रवेश करके नाली में पहुँच जाते हैं। यहाँ पर उनको परिपक्त हिंभ मिलता है। एक हिंभ के लिये केवल एक ही शुक्राणु की ग्रावश्यकता होती है। प्रतम्ब एक शुक्राणु का तो हिंम से सयोग हो जाता है, दूसरे शुक्राणु श्रंत को नष्ट हो जाते हैं।

## मानव-शरीर-गहस्य

चित्र नं १२६ — एक मृपकी के डिम की गर्माधान-विधि ।

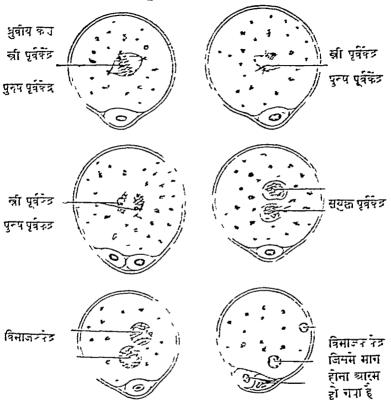

शुक्रामु प्रपने मिर के अब नांकीले नाग के द्वारा हिंम के बाह्यावरस्य की छेट देना है और उसका मिर, मीवा और गात्र का कुछ माग भी डिम के मीतर प्रवेश करते हैं। शेष मारा भाग वाहर ही पढ़ा रहता है और अत की नष्ट हो जाता है। कुछ समय प्रुच

में शुक्राणु के दिंभ के भीतर गए हुए भाग के म्वरूप में परिवर्तन होता है श्रीर वह पुरुष-पूर्वकेंद्र (Male-Pro-nucleus) वन जाता है। उसका श्राकार एक केंद्र ही के समान होता है। उसके साथ में उमके श्राकर्षक भड़न श्रीर श्राकर्षक विदु भी रहते हैं। इसी डिभ में स्थी-पूर्वकेंद्र (Female-Pro-nucleus) वन जाता है। इन दोनों केंद्रों में क्रोमोसोमों की सख्या समान होता है।

कुछ समय के परचात स्त्री और पुरुष दोनों पूर्वकेंद्र श्रापम में मिल जाते हैं जिनमे केवल एक केंद्र बनता है। उस समय गर्भा-धान पूर्ण हो जाता है। इस समय डिंभ में एक केंद्र होता है श्रीर उसके साथ दो श्राकर्षक मंडल होते हैं। इसके परचात डिभ-प्रणाली द्वारा गर्भाशय में श्राता है, जहाँ वह उसकी भित्ति पर चिपट जाता है। इसके परचात् उसमें भाग और वृद्धि होने श्रारभ होते है।

यह समस्या श्रमी तक हल नहीं हो सकी है कि पुरुप-पूर्व केंद्र की ऐमी कीन सी किया होती है जिससे डिम में वृद्धि होने लगती है। वह किया रासायनिक है या भीतिक है। बोहव (Loeb) महाशय का कथन है कि पुरुप-पूर्वकेंद्र की किया केवल रासायनिक है। उसने रासायनिक साधनों द्वारा कुछ छोटे जीवों में उत्पत्ति की है। उसने पहले डिभ को फ़ारमिक श्रम्ल (Forme Acid) में रखा। इससे उसके जपर एक पतली सी मिरुली वन गई। इसके पश्चात् उनको ऐमे सामुद्रिक खारे जल में रखा जिसमें लवण की मात्रा श्रिष्ठिक थी। श्रीर इत में उसके साधारण सामुद्रिक जल में रखा जिसमें लवण की मात्रा कम थी। ऐसा करने से डिभ के भाग होने कगे श्रीर

उनसे जनुश्रों की उत्पत्ति श्रारंभ हो गई। इन महाशय को इस प्रकार से पूर्ण अनु के उत्पन्न करने में तो सफलता नहीं हुई है, किंनु वह उस जनु के लाखे : ( Larva) की श्रवस्था तक पहुँच गए हैं। उसमें इनका यह विचार है कि शुकाणु दिभ को कोई ऐसो रामायनिक वस्तु देता है जिससे दिभ उत्तेजित होकर वृद्धि करने जगता है।

वृद्धि का क्रम - शुकाण श्रीर हिंम के मिलने से जो भ्रण-सेल बनता है, उसमें भाग होना आर भ होता है। एक सेल से दो सेल वनते हैं। ये दोनों सेल फिर दो दो भागों में विभक्त होते हैं। इस प्रकार चार सेल वन जाते हैं। चार से फिर प्राठ बनतें हैं, भार से सोजह, सोजह से बत्तीस, बत्तीस से चौंसर, इसी प्रकार इनकी सख्या बढ़ती चली जाती है। ये सब सेल एक दूमर के साथ चिपटे रहते हैं। इससे इनका एक समृह सा वन जाता है जिसमें प्रत्येक सेवा की स्वतंत्र स्थिति होती है। इस समृह का श्राकार एक वहें गोल शहतूत की माँति हो जाता है। इन सन सेलों के चारी श्रोर हिंम का बाह्यावरण रहता है। इस प्रकार एक वहें कोष्ठ के भीवर ये सेवा विभक्त होकर भ्रपना संख्या बढ़ाते रहते हैं। इप भ्रवस्था को कलल श्रवस्था ( Morula Stage ) कहते हैं । इसमें बाहर की सेलें भीतर की सेलों की अपेक्षा बड़ी होती हैं। इस प्रकार बीच में छोटे सेकों का समृह रहता है और उसके चारों श्रोर बढ़े सेकों का एक स्तर रहता है।

घोरे घोरे इस सेल-समृद्द के बोच से सेल हंटने बगते हैं। इससे

पूर्ण जतु वनने से पूर्व की एक दशा का नाम है। ५२४

वहाँ पर मुख खोखला स्थान बन जाता है, जिसमें एक प्रकार का तरल रहता है। धीरे-धीरे यह तरल बढ़ता है। सारे सेल एक स्थान पर एकत्रित हो जाते हैं श्रीर बाहरो दीवार के साथ जगे रहते हैं। बाहरी श्रावरण के भीतर की श्रोर जो सेकों का एक परन रहता है उसके सेल वड़े श्रीर श्रष्टकी शी हो जाते हैं। भीतर के सेलों का श्राकार कमहीन हो जाता है। उनमें कोई बढ़े श्रीर कोई छोटे होते है। इस प्रकार इस प्रवस्था पर अूण-सेल के भोतर स्थित सेल-समृह के चारों श्रोर सेलों का केवल एक परत रहता है। किंतु शोध ही इस परत के भीतर की श्रोर सेलों का एक नया परत बन जाता है। यह सेल भीतर स्थित सेल-समृह से वनते हैं। इस प्रकार एक के स्थान मे श्रव दो परत हो जाते हैं। शीघ ही इन दोनों परतों के बीच में एक नया तोसरा परत वन जाता है श्रीर अ्ग-सेल के चारों श्रीर फैल जाता है । इन सेल के तीना परतों की भिन्न-भिन्न नामों से पुकारा जाता है। सबसे बाहरी परत को बाह्योत्पादक, बीचवाले परत को मध्योत्पादक शौर भीतरवाले को अंतरोत्पादक कहते हैं। इन तीनों परता से शरीर के भिन्न भिन्न भाग बनते हैं। जैसा कि नोचे के लेख से विदित है।

## वाह्योत्पादक से--

- १ उपचर्म श्रीर उसके श्रकुर जी भिन्न-भिन्न स्थानों में रहते हैं।
- २. नाड़ी-मडल, मध्यस्थ श्रीर प्रातिक दोनों।
- ३ ज्ञानेंद्रियों, नेत्र, कर्ण्, नासिका इत्यादि के कुछ भाग।
- ४ सम्ब की भीतरी कला।
- ४ नासिका के रधों की कला।
- ६ चर्म की ग्रंथियों की कला।

#### मानव-शरीर-रहस्य

- ७ स्वेद-प्रथियों में सर्वध रम्बनेवाने पेशी-सृत्र ।
- म नेत्र के छायरिस के पेशी-मृत्र।

### मध्योत्पादक से-

- ९ शरीर की समस्त ग्रस्थियाँ।
- २, मारे शरीर का सौत्रिक तंतु ।
- ३ शरीर के ममस्त साम-पेशी।
- ४ रक्तवाहक संस्थान, हृदय, धमनी, जिरा इत्यादि ।
- ४ रसवाहिनी निक्षकाएँ।
- ६ प्लीहा।
- मृत्र-यस्थान ।
- = जननॅद्रियाँ।

#### र्श्यंतरोत्पादक से-

- १ समस्त पाचन-प्रणाली की भीतरी कला जो दाँतों के भीतर को श्रोर से श्रार म होकर मारी प्रणाली के दीवारों को मीतर की श्रोर से श्राच्छादित करती हुई मल-स्थान तक चली जाती है।
- पाचन प्रणाली में सबध रखनेवाली सब ब्रियमें, जैसे
   यकृत, प्रान्याणय इत्यादि, की कला भी इससे बनती है।
  - ३ श्वास-सस्यान की कका।
  - ८ कर्णकी कला।
  - ४ अवदुका थाँर वालग्र थि के को छों की कला।
  - ६ मूत्रागय श्रीर मृत्र-नलिका की कला।

इस प्रकार गर्भ-काल में गर्भाणय में एक सेल से शरीर के सारे प्रग घन जाते हैं। जब नव मास के पण्चात् बचा जन्म लेता है नो उस समय उसके शरीर के मारे प्रवयव श्रपना-श्रपना कर्म नवनहता में कर सकते हैं। यद्यपि जन्म के पण्चात् कड़ें साल



# मानव-शरीर-रहस्य-स्रुट न० २६

डिभ में भाग जिससे एक सेल मे प्रनेक सेल उत्पन्न हो

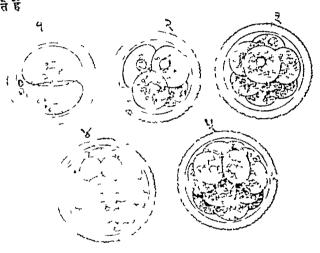

ı — एक सेल का हो में भाग I

२ – दो का चार में भाग।

३ - चार से ग्राठ सेल उत्पन्न होते हैं।

उर्थार ४—इसी प्रकार सेलों की संख्या वड़तो जाती है, जिससे स्वच्छ श्रीर कण रहित सेल वाहर की श्रीर रहते हैं श्रीर कणमय सेल भीतर की श्रीर श्रा जाते हैं।

**पृ**ष्ट-सख्या ४२७

तक वह श्रपने भोजन, पालन-पोषण के बिये माता ही पर निर्भर करता है तो भी उसकी भौतिक स्थिति भिन्न हो जाती है। यह उस भाँति माता के शरीर का एक भाग नहीं रहता, जैसे कि पहले था।

गर्भ के भीतर वचा श्रपने शरीर के लिये सारी श्रावश्यक सामग्री को माता ही के शरीर से श्राप्त करता है श्रीर उसी के सहारे उसके गरीर के श्रग वनते हैं। माता के रुधिर से वचे के शरीर में सारे पोपक पदार्थ एहुँचते। किंतु माता श्रोर वचे के गरीर का रक्त कहीं भी श्रापस में मिहते नहीं। दोनों भिन्न रहते है। वचे का रक्त उसके रक्त-निकाश्रों में रहता है श्रीर उसकी उत्पत्ति भी स्मी के शरीर में होती है। माता का रक्त उससे वित्तकुल भिन्न रहता है। स्चे का रक्त माता के रक्त का भाग नहीं है। दोनों रक्तों में इतनी भिन्नता होते हुए भी माता के रक्त में सिमितित भोजन पदार्थ वच्चे के रक्त में पहुँच जाते हैं।

वचे के शरीर का माता के शरीर के साथ श्रापरा के द्वारा सवध रहता है। यह उस स्थान पर बनता है, जहाँ सबसे पहले डिम-प्रणाली से श्राकर गर्भाशय की दीवार में स्थित होता है। बचे के लिये यह श्रापरा बहुत महत्त्व का श्रंग है। क्योंकि इसी के द्वारा बच्चे का पीपण होता है। श्रत्य इसकी उत्पत्ति श्रीर रचना पर तिनक श्रधिक ध्यान देना श्रावश्यक है।

गर्भाशय में भ्रूण-सेल की स्थिति श्रीर श्रपरा की उत्पत्ति—हम पहले देख नुके हैं कि शुकाणु श्रीर दिभ का संयोग दिस-प्रणाली में होता है। वहाँ से भ्रूण-सेज गर्भाशय की श्रीर यात्रा करता है। यह माना जाता है कि इस यात्रा में उसको सान दिन लग जाते हैं। जिस समय वह गर्भाशय में पहुँचता

है, उस समय नक सेल में यहुन बुछ यृद्धि हो चुकती है। कलल-श्रवस्था समाप्त होकर दूसरी श्रवस्था श्रारभ हो जाती है। सिज-भिन उपादकों के चिह्न प्रकट होने लगते हैं। बात्गीस्पादक का बहुत कुछ भाग बन चुकता है।

सबसे छाटा सानविक दिभ, को श्रय तक देखा गया है,
13 12 निन का या किनु हममें भी सेलों के टो परन टपस्थित
या हमस म बाहर के परन में श्रमल के समान नारा करने की
शक्ति हाना है। जिस स्थान पर दिभ स्थित होता है, वहाँ के ततु
हम परन के कारण पुल जाने हैं श्रीर हम प्रकार वहाँ एक छोटा
सा रहा बन जाना है। अ गुण के बाहर के परत की इस शक्ति
का सारण एक रामायनिक बस्तु होती है जिसके कारण उसके
बारा श्रोर के ततु पुलने लगते हैं।

इप प्रक'र महाँ पर दिम स्थित होता है, वहाँ एक छोटा सा
गढा वन जाना है, जिसमें अ ए स्थित हो जाता है। अ ए धीरेवार नीच का गोडना प्रारम करता है और भीतर को प्रवेश
करता चना माना है। प्रत में यह समांशय को दाबार के भीतर
गड माना है और उसक जपर का गड़ा, जिसके द्वारा उसने प्रवेश
किया है, रह में भर माना है। कुछ समय के परचात् यह रह भी
दूसर में को के द्वारा भीप जिया जाता है। इस प्रकार अ ए गर्भाशय की दावार के भीनर प्रपने जिये एक खोखां स्थान तथार
कर लेना है जो चारों श्रोर में वद होता है। इस खोखले स्थान
में अ ए-में ज पड़ा रहता है श्रीर जो रह उसके चारों श्रोर रहता
है उसी में वह पोपित होता है।

अरूप के प्राने के कुछ ममय पूर्व ही से गमाशय उसके स्वागत का तैयारियाँ करने खगता है। जैमा एक बार ऊपर कहा जा चुका ५२० है। कुछ का तो यह गत है कि अरूण के न ग्राने से गर्भाशय रोता ई। मासिक स्नाव हो उसका रोना ई। भ्रुण के स्नाजाने पर उसकी तैयारियाँ श्रीर भी बढ़ जाती हैं। उसके शिल-भिन्न भागों की रचना आं में परिवर्तन होने आरंभ हो जाते है। अूया सेल की ततुओं को नाश करने की शक्ति की रोकने के लिये गर्भाशय की प्रयत करना पहता है । यदि यह किया किसो भाँति न रोकी जाय तो कुछ समय में गर्भाशय की दोवार में छेद हो जाते हैं। प्रतएव गर्भाशय की दीवार के भीतर के सीदिक ततु के है ज, जो पहले छोटे होते हैं, श्राकार में बद जाते हैं श्रीर उनके केंद्रों का ग्राकार भी बड़ा हो जाता है। ये सेल प्राकार में श्रष्टकोगी होते हैं । अूग-सेत की नाशक शक्ति का श्रवरोध दरने के लिये गर्भाशय इन सेलों की एक दीवार तैयार कर देता है । गर्भाशय की दीवार के भीतर की प्राधियों में भी वृद्धि होती है । वे लवी श्रीर चौड़ी हो जाती हैं, वहाँ रक्ष का प्रवाह प्रधिक होने लगता है, रक्त-केशिकाएँ फूल जाती हैं फ्रीर गर्भाशय की भीतरी कला फूली हुई श्रीर जाल दिखाई देती है। साधारण अवस्या में इस वला की मोटाई 🚊 इच के लगभग होती है; वितु इस समय वह फूलकर है इंच तक हो जाती है। कत्ता की इतनी वृद्धि का मुख्य कारण मिथियों की वृद्धि है। इनका नीचे का चौड़ा भाग भी बढ़ता है, कितु ऊपर की गईन में प्रधिक बृद्धि होती है। इस प्रकार यदि कला की काटकर देखा जाय ती उसके दो भाग दिखाई देंगे, एक ऊपर का भाग जिनमें प्रथियों की गर्टन रहती है जिनके वीच में दूसरे सेल भरे रहते हैं , दूसरा नीचे का भाग जहाँ बहुत से चौड़े-चौड़े ख़ाली स्थान दिखाई पडते है। ये प्रंथियों के गात्र हैं।

प्रस्तिशास्त्रज्ञ गर्माशय की कजा की तीन मार्गो से विमाजित करते हैं, पहला वह माग में अपूण के उत्तर रहता है धर्मात् अपूण को दके रहता है, दूमरा वह जो अपूण के नीचे रहता है धौर तीसरे भाग में गर्भाशय की समस्त कजा गिनी जातो है। उयों ज्यों अपूण वहना जाता है, त्यों-स्यों यह कजा पतकी पहती जातो है। धौर जब तीसरे मास के अत में अपूण बदकर गर्भाशय के भीतर सारे स्थान को भर देता है तो वह बहुत ही पतको मिलकी सी रह जाती है।

श्रापरा की उत्पत्ति — हम जपर देख चुके हैं कि श्रूण श्रपने रहने के लिये एक छोटा सा मकान बना लेता है, जो चारों घोर से बद होता है। जिस गड़ेंढ में वह रहता है उसमें रक्ष भरा रहता है, जो श्रूण का पोपण करता है। यहीं पर, जहाँ श्रूण गर्भाशम की कला के सपर्क में रहता है, श्रपरा बनना श्रार म होता है। सबसे प्रथम श्रूण के बातावरण से श्रकुर निकलने श्रार म होते हैं। इन्हीं श्रकुरों के द्वारा वह श्रपने बाह्य स्थान की दीवारों पर चिपट जाता है। इन श्रकुरों के बीच में क्ला का वह भाग पहा रहता है जो श्रूण के द्वारा नट हो चुका है। साथ में बहाँ पर माता का वह रक्ष भी रहता है जो इस गड़े के बनने के समय गर्भाशय की रक्ष नलिकाशों के मुँह खुल जाने से निकला था।

इस समय ये अकुर कमहीन और महे से होते हैं। धीरे-धीरे इनकी रचना सुधरने चगती हैं। जो रक्त और कक्षा का नष्ट भाग उनके वीच में पड़ा हुआ था वह सब कला ही में शोपित हो जाता है और कुछ समय के परचात ये अकुर गर्भाशय के साथ अपना पूर्ण सबघ स्थापित कर लेते हैं। इनके द्वारा अपूर्ण की स्थिति पछी हो जाती है और इन्हीं के द्वारा उसको पोषण भी मानव-शरीर-रहस्य-सेट नं० २७

गर्भ के चारों श्रोर से श्रकुर निकलकर गर्भाशय-कला से सयुक्त हो जाते हैं। उनके ऊपर सेलों का एक केवल परत रहता है, जिस पर भन्नकवेष्ट का एक परत रहता है।

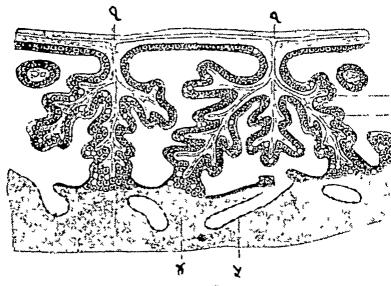

१--- श्रंकुर में जानेवाली निलकाएँ।

२ --- भक्षकस्तर।

३ - लैंगहैन का स्नर।

४ — गर्भ-कला ।

१— माता की रक्ष-निक्षका जिसके द्वारा रक्ष आकर श्रकुरों के इ बीच में अमण करता है।

**पृष्ठ-स**ख्या ४३०

# मानव-शरीर-रहस्य-सेट न० २=

म्रपरा का परिच्छेद ।



१ — ग्रपरा के रक्र-स्थान। २—गर्भ-कला।

३ श्रीर ४ —गर्भाशय की धमनी श्रीर शिरा।

पृष्ठ-संख्या <sup>५३</sup>

मिलता है। ये प्रकुर अ्था के चारों फ्रोर से निकलते हें श्रीर कला जो उसको उने हुए हैं व जिस पर वह स्थित हैं, की फ्रोर वढ़ते हैं। इन प्रकुरों में से शाखाएँ निकलती हैं ध्रीर उन शाखाओं में से फिर वारोक-वारोक प्रशाखाएँ निकलती हैं। इस कारण ये प्रकुर एक यूक्ष की टहनों जैसे दीखने जगते हैं ध्रीर प्रत में वे गर्भाशय को कजा से मिल जाते हैं। इस प्रकार इन प्रनेक प्रकुरों द्वारा वह स्थान या गढ़ा, जिममें श्रूण रहता है, बहुत से छोटे-छोटे कोछों में विभाजित हो जाता है, जिनके द्वारा माना का रक्त प्रवाह करता है। यह रक्त उन केशिका क्षों और निकलता है जिनका प्रकुरों के गर्भाशय की दीवार में युसने पर नाश हो जाता है। इससे यह स्पष्टतया विदित है कि इम स्थान में श्रूण के प्रकुर रहते हैं फ्रीर उन प्रकुरों के वीच में रक्त का प्रवाह होता रहता है। प्रधीत ये फ्रकुर रक्त में डूवे रहते हैं।

प्रथम तो ये श्रकुर श्रृण के चारों श्रोर से निकलते हैं, कितु उसों-उसों श्रृण का श्राकार बढ़ता है त्यों-त्यों उसके उत्पर की कला पनली होती जाती है श्रीर श्रंत में वह एक बहुत बारीक किल्ली रह जाती है। इस कारण जो श्रंकुर कला के इस भाग से सबध रखनेवाले थे वे सूखने लगते हैं श्रीर कुछ समय के पश्चात् उन श्रकुरों का बिलकुल नाश हो जाता है। केवल वे श्रकुर जो श्र्ण के नीचे की कला के साथ सबध रखते हैं, शेप रह जाते हैं। उनमें सत्पश्चात् बहुत वृद्धि होती है। इस प्रकार श्रंकुर केवल एक ही स्थान पर एकत्रित हो जाते हैं श्रीर श्रपनी श्रत्यत श्रधिक वृद्धि से नष्ट श्रकुरों की कमी को पूरा करते हैं। ये श्रकुर श्रीर नीचे की कला मिलकर श्रपरा बना देते हैं।

इस प्रकार इन श्रकुरों, श्रूण के नीचे की कला जिसमें श्रकुर लगे रहते हैं श्रीर श्रकुरों के बीच के स्थान से, जिनमें मानू रक्ष प्रवाह करता रहता है, श्रवरा बनता है। किसी समय पर यह श्रवरा श्रूण के चारों श्रोर फैला रहता है, कितु श्रव में केवल एकदेशीय हो जाता है। एवा होना गर्म के दूमरे मास में श्रार महोता है श्रीर तोसरे मास के श्रव तक श्रवरा पृण्तया एकदेशीय हो जाता है। उन समय इसकी रचना भी पृण्य हो जाती है। समस्त गर्भाशय की कला का चीथाई व तिहाई भाग श्रवरा के बनाने में भाग लेता है।

ये अकुर दो प्रकार के होते हैं। एक का काम केवल अूण को कला में चिपटाने का होता है। ये अकुर कला के मीतर घुम जाते हैं श्रीर वहाँ पर चिपट ज ते हैं। इन अकुरों का इमके अतिरिक्ष और कोई काम नहीं होता। दूमरे अकुर अूण के लिये पोपण प्रहण करते हें। ये अकुर छोटे होते हें। वे कला तक नहीं पहुँ च पाते। इनमें शाखाएँ भी बहुत निकलती हैं जिनके चारों और मानु-एक बहता रहता है। ये अकुर प्रत्येक समय अ्तानु-एक में दूवे रहते हैं। प्रथम अकुरों की अपेक्षा ये आधिक मीटे होते हैं, कितु इनके सिरे, जो रक्ष में दूवे रहते हैं, अरयत मृक्षम और कीमल होते हैं। इनके मोतर बहुत हो सूक्षम रक्ष निकलाएँ रहता है जो सख्या में बहुत होतो हैं। ये सहम केशिका हैं होती हैं और इनका अतिम सबध उन एक्ष-निलक्षाओं से रहता है जो यहां के नाल में रहती हैं।

श्रपरा के भीतर जो रक्ष श्राता है वह गर्भाशय को दीवारों में स्थित धर्मनियों से श्राता है श्रीर इन धर्मनियों के साथ की शिराष्ट्रों द्वारा सीट जाता है। उर्यो उपों श्रपरा की वृद्धि होती

# मानव-शरीर-रहस्य-सेट न० २६

ष्रपरा में पोपस प्रहस् करनेवाले और समध स्थापित करनेवाले प्रकुर टिखाए गए है

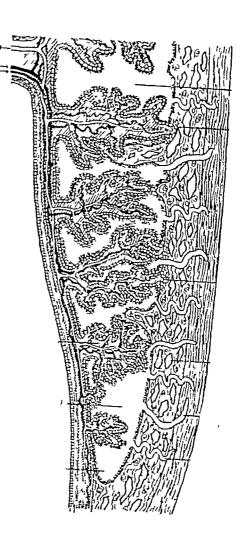

पृष्ठ सस्या ४३२

है त्यों-त्यों ये निब्बकाएँ भी बढ़तो हैं श्रीर श्रपरा में श्रधिक रक्ष बातो हैं। इनके द्वारा रक्ष सदा श्राता रहता है श्रीर श्रकुरों के बीच में प्रवाह करके फिर लौट जाता है।

इससे विदित होगा कि माता का रक्त बचे के रक्त से बिलकुछ भित्त रहता है। वह आपस में कहीं भी नहीं मिलता। बचे की रक्त-निलकाएँ इन अकुरों के भीतर से आरम होती हैं और उनमें बचे का रक्त रहता है। माता का रक्त अकुरों के बीच में प्रवाह किया करता है, किंतु किसी प्रकार प्रंकुर के भीतर नहीं पहुँचता। श्रंकुर माता के रक्त से पीपण शहण कर लेते हैं जो बचे के रक्त में पहुँच जाता है। किंतु स्वय रक्त बचे के शरीर में नहीं पहुँच पाता।

जब जन्म के समय बचे के साथ अपरा या कमक गर्माशय के बाहर आता है, तो वह गहरें काल रग का होता है। आकार में वह चपटा होता है; किंतु एक रकाबो की माँति गोल होता है। बोच में यह मोटा होता है, किंतु चारों श्रोर के किनारों पर पतका हो जाता है। उस पर बाहर की त्रोर एक प्रकार की किएली चदी रहती है जो उस पर से उतारी जा सकती है। इसके नीचे बहुत सी रक्ष-निलकाण और अकुर रहते हैं। इसी श्रोर कमल का नाल के साथ संबंध रहता है, जो उसके बिलकुल बीच में न लगकर एक श्रोर को लगा रहता है। कमल की सारी सूचम रक्ष-निलकाओं से जो बड़ी रक्ष-निलका बनती है वह इस स्थान पर कमल में प्रवेश करती है श्रीर नाल के द्वारा जाकर वच्चे की नामि में होकर उसके शरीर में पहुँ चती है। यदि कमल को पानो में रलकर उसको ध्यान से देखा जाय तो उस पृष्ट पर, जो गर्भाशय की श्रोर रहता है, बहुत से श्रंकर दिखाई देंगे।

इस घोर कमल का रग भी घ्रधिक गहरा लाल घौर मास के समान दिखाई टेता है। साथ में कमल को जल के भातर ही फाड़ कर देखने से बहुत सी रक्ष-निलकार्घों के मुख दिखाई देंगे।

जन्म के समय श्रपरा का भार शरीर-भार का है भाग होता है। साधारणतया वह श्राध सेर के लगभग होता है। उसका ब्यास ६ इच होता है।

श्रपरा के कर्म—वच्चे का माता के साथ श्रपरा ही के द्वारा सबध होता है। उसके शरीर के लिये जितना पीपण श्रावण्यक होता है वह इस श्रग के द्वारा पहुँचता है। जब कभी श्रपरा के नाल पर किसा प्रकार का द्याव पह जाता है व वह जन्म के समय वच्चे के सिर श्रीर माता की बस्ति की श्रास्थियों के वीच में श्राकर दय जाता है तो वच्चे की तुरत ही मृत्यु हो जाती है। श्रपरा के मुख्य निग्न लिखित कर्म हैं।

१ पोपरा—श्रपरा का सबसे बढा कर्म अर्ग का पोपरा है। जिस समय से अर्ग के श्रकुरों के भीतर रक्न-नितकाएँ बन जाती हैं श्रीर उनमें रक्न उत्पन्न हो जाता है तब से बचा इन्हों के द्वारा माता के रक्न में श्रपना भोउन लेता है। यह रमरण रखना चाहिए कि इन श्रकुरों के ऊपर अर्ग के उस बाह्यावरण का एक परत रहता है जो गर्भाश्य के ततुर्शों को गजाकर उसके जिये स्थान बना देता है। सारे पोपक पदार्थ इसी परत के द्वारा छन कर बच्चे के रक्न में पहुँ चते हैं। यह भजी भाँति मालूम हो चुका है कि पोटीन पदार्थ इस मिल्लो के द्वारा भोतर जाते हैं, कितु वे किस रूप में जाते हैं यह नहीं मालूम हो सका है। वे इस स्तर के द्वारा विश्वित इही कर पेप्टीन वन जाते हैं श्रथवा उनका श्रीर भी श्रधिक मंगन हो जाता है, इसका श्रभी तक ठीक ज्ञान नहीं हुआ

है। खिनम लवण, लीह हम्यादि इम किल्लो के द्वारा वचे के रक्त में पहुँ चते हैं। वमा भी अपरा के द्वारा बच्चे के जिरा में पहुँ च जाती है। इमी प्रकार कार में हाह दूर भी पहुँ चते हैं। इसके सबध में अपरा वहीं काम करता है जैमा कि युवा मनुष्य में यकृत करना है। वह कारबोहाइ दूर को ग्लायकी जिन के रूप में एक त्रित कर लेता है। इसो प्रकार अपरा भी उस समय तक, जब तक बच्चे का यकृत बढकर इस कर्म की करने के योग्य नहीं होता, ग्लायको जिन को समझ करता है और आवश्यकता के समय पर बच्चे के शरीर के प्रयोग के लिये दे देता है। वैज्ञानिकों का यह विचार है कि अकुरों के ऊपर का आवरण ग्लायको जिन को गल्यूकों जो कर में परिचित्तत कर देता है आरेर अपरा उसका शोपण करता है। इससे विदित है कि यह आवरण एक साधारण किल्लो नहीं है, कितु शरीर की रासायनिक किया जों में भी यह भाग लेता है।

२ श्वास-कर्म — जिस प्रकार हम पुस्पुस द्वारा शुद्ध वायु को प्रहण करके उससे श्राविसजन ले लेते हैं श्रीर कार्बन ढाई-श्रावसा-इड लीटा देते हैं, उसी भाँति श्रूण श्रपरा के द्वारा श्राविसजन प्रहण करता है श्रीर श्रशुद्ध वायु को लीटा देता है। माता का रक्ष कमल में श्राविसजन लाता है। वहाँ पर श्रकुरो द्वारा वह श्राविसजन वच्चे के रक्ष में पहुँच जाती है। दूसरी श्रीर वच्चे के श्रिर में जितनी कार्बन-ढाई-श्रावसाइड बन चुकी है वह उसकी शिराशों द्वारा श्रकुरों में श्राकर माता के रक्ष में मिल जाती है, जो उसकी फुर्फुस के द्वारा निकाल देता है।

३ श्रवरोधक कर्म—यह मली भाँति माल्म हो चुका है कि श्रवरा हानिकारक वस्तुश्रों को श्रूण के शरोर में नहीं जाने देता। वह उनको वाहर ही रोक देना है। माता के मारे रोग वहाँ का नहीं होते। यदि माता को मेलेग्या ज्वर होना है नो उमके जीवागु वहाँ कागीर में नहीं पहुँ हते। हमी प्रकार दूमरे रोगों के जीव गुमा वहां के रक्ष में प्रदेश नहीं कर पाने। श्रपरा उनको बाहर ही रोक देना है। यदि माना क रक्ष में कुछ रामायनिक वम्नुर्ण मिला हो जायें तो कुछ विशेष वम्तुर्शों के श्रतिरिक्ष मद बाहर ही रक जाना है। किंतु कमी-कमी यह श्रवरोधक गांत्र कुछ कम हो जानी है श्रीर कुछ विष, विशेषकर रोगों के विष, श्रृण के शरीर में पहुँ च जाते हैं।

2 मलोन्मर्श—अृण का यह कर सो अपरा ही के द्वारा होना है। अृण के शरीर में जो भिन्न-भिन्न द्वियार होतों है उनमें जो निकृष्ट हानिकारक बन्नुर्ण बनती है वे सब रक्ष-निल्हाओं द्वारा अपरा के अकुरों में पहुँ चर्ता है और वहाँ से माना के रक्ष में चली जाती है। ऐसी बम्तुओं की मान्ना बहुन श्रविक नहीं होती, क्योंकि युवा मनुष्य के शरीर की श्रपेचा अ्र्य के शरीर में बहुत कम कियार्ण होती है। बिंतु तो भी कुछ न कुछ रामायनिक क्रियाँ अवश्य होनी है और किया होने से कुछ न कुछ निकृष्ट बम्नुर्ण बन्नी हो है। इनका परिन्याग श्रपरा हो के द्वारा होता है।

श्रपरा के इन कमों से समस्ता जा सकता है कि वह श्रुण के जिये कितनी श्रावण्यक श्रीर उपयोगी वस्तु है। हमारे जिये, जो पाचन-सन्धान, श्वाम सन्धान श्रीर सलोत्सर्ग श्रामा का मृत्य है, श्रूण के जिये केवल एक श्रपरा का वह मृत्य है। देवल श्रपरा के विकृत या नष्ट हो जाने से कई सन्धानों का कार्य वह हो जाना है।

नाल — श्रपरा धौर अूण का सबध स्थापित करनेवाला प्रंग नाल हैं। यह जन्म के ममय एक २२ हुंच लवी नली के ममान दोखता है। इमकी चीडाई है इच होतो है। वह एक रस्सी की भाँति कुछ वटा हुआ सा होता है, और उसके वट बाई श्रीर से दाहनो श्रीर को होते हैं। उसके भीतर एक शिरा श्रीर दो धमनियाँ होती हैं। दोनों धमनियाँ शिरा पर लिपटी रहतो हैं।

इस नाल की शिराएँ कमल के श्रकुरों के मोतर की शिराशों से श्रारभ होती हैं। उनके मिलने से ये शिराएँ वनती हैं श्रीर नाभि के स्थान से श्र्य के शरोर में प्रवेश करके उदर की रक्ष निलकाशों में मिलकर यकुत् को जाती हैं, धमनियाँ नाभि से श्रारंभ होकर श्रकुरों में जाकर समाप्त होती हैं। इन धमनियों श्रीर शिराशों को धेरे हुए एक लसटार पदार्थ रहता है जिसके उपर एक सौत्रिक सतु का श्रावरण चढ़ा रहता है। कहीं-कहीं पर नाल में जसदार पदार्थ को गाँठे वन जाती हैं।

भूगा में रक्ष-संबद्दन — भूग के रक्ष संबहन में एक रवास लेने-वाले शिशु व युवा मनुष्य के संचालन से अतर होता है। जन्म लेने से पूर्व वचे के फुस्फुस काम नहीं करते। रक्ष को शुद्धि फुस्फुस द्वारा न होकर अपरा के द्वारा होती है। गर्भ में स्थिति ही ऐसी होतो है कि फुस्फुस इस कर्म को नहीं कर सकते। इस कारण प्रकृति ने पूर्व हो से ऐसा प्रबंध कर दिया है कि भूगा को शुद्ध रक्ष मिले।

फुरफुस के कर्म न करने से वे ठीस होते हैं। उनमें वायु के भरने का स्थान नहीं होता। यदि जन्म से पूर्व किसी वच्चे के फुरफुसों को जल में डालकर उनकी परीक्षा को जाय, तो वे डूब आयेगे। किंतु जन्म लेते ही बच्चे के रोने के साथ वायु फुरफुस में पहुँचकर उनको फुला देती है वे चौह जाते हैं। वायुकोष्ट फैलते हैं छौर उनमें रक्ष का भी संचार होने लगता है। ये फुरफुस जब के भीतर नहां डूबते, जल पर तैरने लगते हैं।

भूगा में ऋपरा में जिसा स्प्राबी ले नाती है खीर भूग के खगी में उसका विवरण करता है। धमनियाँ अगुद्ध रक्न को अपरा में लीटा कर लाती है। रक्न की ले जानेवाली जिस श्रपम में प्रारम होकर नाल द्वारा अण की नामि में पहुंचती है। दहीं में यह यकत के नीचे हा श्रोर जानी है श्रार उसके पास पट्रैंचहर वहीं शालाएँ यहत में भवती है और स्वय शिरीय निलका के नाम में श्राम चलकर जध्वगामी महाशिरा में मिल खानी है। हम प्रकार श्रपन मे आया हुआ रह टो मिल-मिल मार्गो द्वारा महाशिरा में पहुँचना है। रक्ष का एक साग नो श्रतियों से श्राण हुण रक्ष के माथ मिलकर पट्टन में जाना है और फिर यहनीय शिराखों द्वारा महाशिता में पहुँ बता है। ग्यू का दूसरा भाग शिरोय निलंका द्वारा सहाशिरा में पहुँचना है। श्रारा मे श्रानेवाला रक्न पूर्णनया शुद्ध होना है। क्षितु हो स्त्र अतिया में लीटकर यहत में आना है वह अनुद्ध होता है । इस कारण यहन में गुद्ध और अनुद्ध रक्ष मिल जाते है। पही मिश्रित रह महाशिश में पहुँचता है, जहाँ उसम शिराय नित्रदा हारा श्राया हुश्रा पूर्ण शुद्ध रक्न सिल जाता है। इस प्रकार महाशिश में भी मिश्रित रह रहता है।

महाशिंग में पहुँ चकर शिरीय निल्का और यक्ननीय शिराओं इता आया हुआ रह शरीर के नाचे के मांग और टटर में आने-वाने रह के माथ मिलना है। यह रह हट्टय के टाइने अल्टिट में पहुँ चना है। यहाँ पर टाइने अलिट ओर वार्ण अलिट के वीच के परटे में एक छिद्र रहना है और टम पर एक कपाट रहता है। यम टाइने अलिट में आनेवाला रह इम कपाट हारा छिट्ट में होता हुआ वार्ण अलिट में आ जाता है। वार्ण अलिट में रह वार्ण निलय में जाता है, जहाँ में वह बुहद् धमनी में चला जाता हैं। बृहद् धमनो इस रक्ष का अपनो शाखां श्रों द्वारा शिरा श्रौर बाहु या वत्त इत्यादि में वितरण कर देती है। रक्ष का वहुत कम भाग बृहद् धमनी के उस भाग को जाता है जो नीचे की श्रोर जाकर शरीर के निम्न भाग को पोपित करता है।

शिर श्रीर उर्ध्व शाखाश्रों से लीटनेवाला रक्क दाहने निलय में श्राता है। शिरीय निलका इत्यादि से भी रक्क इसी स्थान पर श्राता है, किंतु टोनों श्रोर के रक्नों का मार्ग भिन्न होता है। शिर श्रीर उर्ध्व शाखा से श्रानेवाला रक्क सोधा श्रालद से निलय में चला जाता है, किंतु महाशिरावाला रक्क हधर के श्रालद से वाएँ श्रालद में जाता है।

कपर में आनेवाला रक्ष अत में टाइने निक्य में पहुँचता है।
श्रीर वहाँ से फुस्फुसीय धमनो द्वारा उसका वितरण होता है।
फुस्फुसीय धमनी से एक शाखा सोधी श्रधोगामी बृहद् धमनी में
जाकर मिलती है। अतगव दाहने निलय से आनेवाले रक्ष का
वहा भाग बृहद् धमनी में चला जाता है। थोडा सा रक्ष फुस्फुर्सो
में भी जाता है, जहाँ से वह वाण श्रालिद में लीट श्राता है।

फुस्फुमीय धमनी से श्रमनीय निलका के द्वारा रक्ष श्रधोगामी वृहद् धमनी में पहुँ चता है, जहाँ वह ऊर्ध्वगामी वृहद् धमनी में श्राए हुए थोडे से रक्ष के साथ ामन जाता है। इस वृहद् धमनी के द्वारा यह रक्ष गरीर के शेप सब मार्गो में ने जाया जाता है। धमनी उर्यो उपा नोचे को उतरती है न्य त्यों भिन्न-भिन्न प्रगो को शाखाण देतो चनी जाती है। इस प्रकार यक्तत् श्रीर प्रत्रियों को शाखाण देने के पश्चात् वह निम्न-शाखाश्रों को रक्ष भेमतो है। इससे पूर्व उसमें दा धमनियाँ निकन्नतो हैं जो रक्ष को नाभि तक ने जाती हैं। ये दोनों धमनियाँ एक शिरा के साथ मिनकर नान

हारा कमत में पहुँ चती हैं। इम प्रकार ऋगा में रक्ष का परिश्रमण होता है।

यह स्वातान साधारण स्वातन के क्रम से बहुत भिन्न है। विशेष कर ध्यान देने योग्य वार्ते ये हैं—

- 9 श्रवरा से जितना रक्त श्राता है उसका बहुत बढ़ा भाग पहले यहन में जाता है। उसके परचात् शिरा में पहुँचता है। श्रधो-गामी बृहद् धमनी से भी रक्त एक शाखा द्वारा बक्कत् में जाता है। इस प्रकार बक्कत् में सारे रक्त का बहुत श्रधिक भाग जाता है। यही कारण है कि श्रूणावस्था में बक्कत् का श्राकार इतना बढ़ा होता है। उसका भार युवा मनुष्य में सपूर्ण शरीर का है वाँ भाग होता है किंतु श्रूण में है वाँ भाग होता है।
- २. टाइने श्रालंट में दो श्रोर में रक्त की धाराएँ श्राती हैं, दोनों का मार्ग श्रीर निष्टिष्ट स्थान भिन्न होते हैं। उद्धेगामी महाशिरा का रक्त श्रपने कपाट श्रीर बीच के परदे के छिद्र द्वारा सीधा वार्ण श्रालंट में पहुँच जाता है, किंतु उपर से श्रानेवाला रक्त टाइने निलय में जाता है। इस कारण यहाँ पर दोनों श्रोर के रक्त का कुछ न कुछ मिध्रण श्रवश्य हो जाता है।
- 3 घपरा से प्रानेवाला शुद्ध रक्ष यकृत के मिश्रित रक्ष के साथ मिलकर सीधा वाण निलय में पहुँच घर बृहद् धमनी द्वारा शिर श्रीर उर्ध्व गालाश्रों की वितीर्ण कर दिया जाता है। इस प्रकार यकृत के श्रीतिरक्ष गरीर के दूसरे मागों की श्रपेक्षा शिर श्रीर उर्ध्व गाखा की श्रधिक शुद्ध रक्ष मिलता है।
- ४ श्रधोगामी बृहद् धमनी द्वारा जिन श्रगों को रक्न मिलता है वह दूसरे भागों के रक्न को श्रपेक्षा श्रधिक श्रशुद्ध होता है।

जय बचा जन्म लेता है श्रोर बाहर की वायु के प्पर्श श्रीर श्रम्य कारणों में स्वास केंद्र काम करने लगता है तो स्वास-कर्म श्रारंभ हो जाता है। श्रमण्य जो फुरफुम सिकुहें हुए थे वे फेजने जगते हैं श्रीर उनके वायु-कोष्ठ बड़े हो जाते हैं। साथ में वहाँ रक्ष भी जाने लगता है। फुरफुमों में रक्ष के लिये जितना स्थान है श्रीर जितनी शिराएं वहाँ पर हैं उनका प्रथम ही वर्णन हो चुका है। श्रत व इनना श्राधिक स्थान होने से दाहने चेपक कोष्ठ का सारा रक्ष फुरफुसों में चला जाता है। इस कारण धमनीय निलका का कोई प्रयोग नहीं रह जाता। श्रतण्य यह सूखने लगती है श्रीर कुछ दिनों में विलकुल बंद हो जाती है, केवल उसके चिद्यमात्र रह जाते हैं। स्थास श्रारम होते ही यह निलका बद होने लगती है श्रीर चीथे में छठे दिवस तक विलकुल बद हो जाती है।

जन्म लेने के पण्चात् बच्चे का प्रपरा में सबध नहीं रहता। उसका जीवन-क्रम बिलकुल बदल जाता है। यह माता के रक्ष से पोपक पटार्र प्रहण न करके सीधा श्रयने मुख द्वारा माता के स्तनों से दुग्ध के रूप में पोपण प्रहण करता है। उसका पाचक-सस्थान, जो श्रव तक शिथिल पड़ा हुश्रा था, काम करने लगता है। इस कारण वे निलकाएँ, जो नाल द्वारा रक्ष को लाती थीं श्रीर ले जाती थीं, सूखने लगती हैं। नाल को धमनी श्रीर शिरा दूसरे श्रीर पाँचवें दिन के भीतर बिलकुल बद हो जाती है। शिरीय निलका भी दूसरे श्रीर पाँचवें दिन के भीतर वित्तकुल बद हो जाती है। शिरीय निलका भी दूसरे श्रीर पाँचवें दिन के भीतर वद हो जाती है। हदय के दोनों श्रीर श्रीलटों के बीच में जो छिद्र रहता है वह दसवें दिन तक बंद हो जाता है श्रीर उस पर का कपाट भी सुख जाता है। कभी-कभी उसके चिह्न रह जाते हैं।

चित्र० न ० १२०-चित्र में अत्यत प्यारभावस्था में गर्भित हिम श्रीर गर्भाशय को गर्भकला का मबध दिखाया गया है।

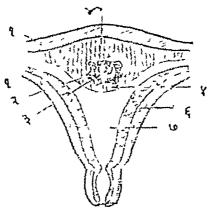

१—गर्भागय की पेशो। २—गर्भित हिंभ का घात्यावरण । ३—हिंस का श्रातरिक मेल-समूद को वास्तविक उत्पादक स्थान है। ४—गर्भकला को हिंभ के मूल में रहती है। १—गर्भकला को हिंभ को उपर से हके हुए है। ६ गर्भकला जो गर्भागय के श्रान्य भागों में रहती है। ७—गर्भाशय में ख़ाली स्थान ।

म्यूग का नृद्धि काम—चोधा सप्ताह — इम समय भ्रूण बहुत ही मुझ हुआ हाता है। इम कारण उमके शिर श्रीर पूछ दोनों पास पाम श्रा जाते हैं। उसकी कवाह है इच के जगभग होती है श्रीर उसका भार १ माशे होता है। जिधर शिर बनता है वहाँ पूँछ बनती है। ने ज मो यहाँ जगा रहता है। शिर श्रीर सुपुम्ना की रचना श्रारम हो जातो है। श्रार श्रीर सुपुम्ना की रचना श्रारम हो जातो है। श्रांख श्रीर कानों के चिह्न भो प्रकट हो जाते हैं। जहाँ पर बाहु श्रीर टाँगे बननेवाली हैं वहाँ छोटे छोटे उमार दिखाई पहते हैं। मुख के स्थान पर एक दरार

## मानव-शरीर-रहस्य-सेट नं० ३० दो सप्ताह का अूण

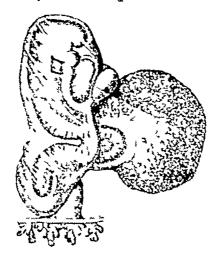

पृष्ट-सख्या ५४२

दिन्न न० १३०—३ मप्ताह का ऋ्रा।

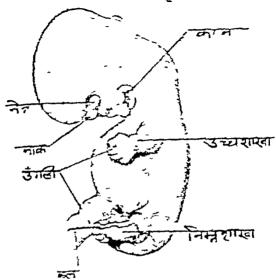

हो साल का जूण-अूप की लंबाइ प्राय ह च में हेद इ च हो जाती है। जिर का प्राकार मनुष्य के जिर के कुछ-कुछ समान हो जाता है। पूँछ जाती रहती हैं। नेत्र प्रोठ घीर नाक के स्थानों पर कुछ रचना दीलने जाती है। हाथ प्रार पाँव कुछ-कुछ न्पष्ट हो जाते हैं। मल-हार का चिद्व दिमाई देता है। जननेंद्रियों का बनना धार्म हो जाता है। फुम्फुम एजीहा, घिष्ठकृष्ट मी देख पहते हैं। कुछ प्रस्थियों का विकास होने जगता है, घपरा भी म्पष्ट हो जाता है। यद्यपि जननेंद्रियों का बनना इस समय घारम हो जाता है, कितु जाति की मिल्रहा इस समय तक नहीं होतो।

# मानव-शरीर-रहस्य-सिट न० ३१ १८ से २१ दिन का अूग

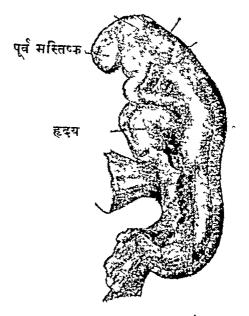

पृष्ट-संख्या ४४४

# मानव-शरीर-रहस्य-झट न० ३२

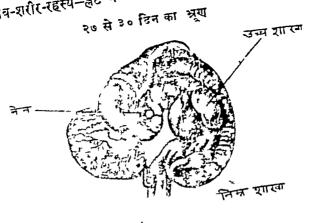

## हेट न० ३३

३१ से ३४ हिन का भ्रूण

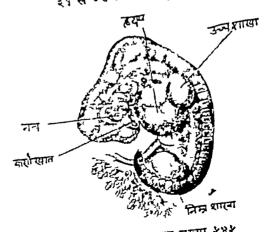

पृष्ट-सख्या ५४५

चित्र न० १३१ -- गर्भ के सातवें और स्नाटवें सप्ताह के गर्भाशय का परिच्छेद।



तीन मास का भ्रूण-नीसरे माप में लंबाई ३१ इच के लगभग होतो है। भार १५ छटाँक होता है। सिर बहुत बड़ा होता है। नेत्रों के पलक जुड़े रहते हैं। श्रीष्ट भी जुड़े होते हैं। उदर के भीतर श्रन्तियाँ बन जाती हैं। नाल में ऐंठन पढ़ने लगती है। जो खीअूण होते हैं, उनके उदर में गर्भाशय वन जाता है। पुरुष 484



पूर्णी में जिश्न के चिह्न दिखाई देने लगते हैं। श्रधिकतर पूर्णि में जिश्न के चिह्न दिखाई देने लगते हैं। श्रधिकतर श्रिश्यमें का विकास श्रारम हो जाता है। हर्य का निलय-कोष्ट वन चुकता है। गर्भाशय में अूग के ऊपर की कला शेप कला के साथ मिल जाता है। गले की वालप्रिय श्रीर उदर में श्रधिवृष्ट- याथाँ उस समय वन चुकतो हैं।

अधियाँ उस समय वन चुकता ह।

चार मास का अूण—हस समय अूण ४ इच लवा होता
है। उसका भार २१ छटाँक के लगभग होता है। इस समय अूण
१८६

मानव-शरीर-रहस्य-ह्नेट नं० ३४ श्रूण की गर्भ में स्थितियाँ

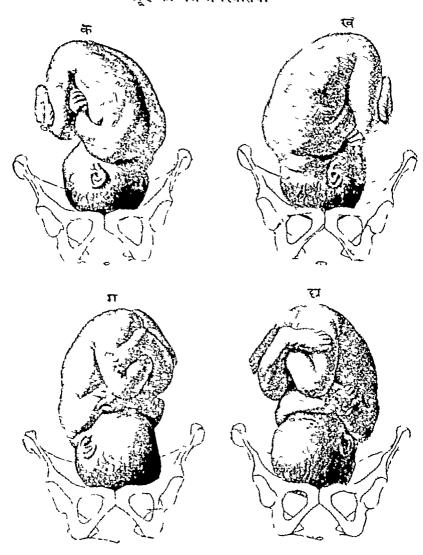

पृष्ठ-सख्या ५४६



को जाति विलकुत स्पष्ट हों जाती है। शरीर के चर्म पर लोम दिखाई देने जगते हैं। हाधों श्रीर पाँवों में कुछ नख वनने जगते हैं।

पाँच मास का भ्रूण-गाँचवें मास पर पहुँचकर श्रूण की लंबाई सात या श्राट इच हो जाती है। शरीर का भार ६ छुटाँक के लगभग होता है। मिर इस समय भी शरीर की श्रपेक्षा बहुत बढा होता है। शरीर के चर्म पर एक श्वेत लसटार वस्तु जम जाती है। मारे शरीर पर लोम टग प्राते हैं। उँगिलियों के नख बिलकुच स्पष्ट हो जाते हैं। प्रंत्रियों में कुछ कुछ मल एकत्रित होने लगता है। यक्कत् पूर्णतया वन चुकता है। गभीशय के भोतर ही भ्रूण कुछ गित करने लगता है। माता इन गतियों को स्वयं प्रतीत कर सकती है।

छु मास का भूण-इस समय भूण की लंबाई १० इच होती है श्रीर उसका भार लगभग १२ छटाँक के होता है। पलक श्रव भी जुड़े हा रहते हैं। नेत्रों में कनीनिका के सामने एक मिल्लो रहती हैं। भीं श्रोर पलकों का बनना श्रारंभ हो जाता है। सिर के बाल लवे होने लगते हैं। शरीर के चर्म के नीचे इम समय बसा एकत्रित होने लगतो है। वसा की कभी से चर्म में मुर्शियाँ पड़ी हुई मालूम होतो हैं। इस समय कनीनिका के सामने की मिक्लो, जिसका ऊपर उल्लेख हो चुका है, गायब हो जाती है। इस श्रवस्था में श्रद बन चुकते हैं, किंतु वे श्रदकोप में नहीं रहते। वे उदर में वृक्ष के पास हो स्थित होते हैं।

सातर्वे मास का भ्रूग — इसकी लंबाई १४५ ईच होती है। शरीर वा भार १५ सेर के लगभग होता है। पलक इस अवस्था पर खुल जाते है। कमीनिका के ऊपर की मिल्ली का इस समय पता भी नहीं रहता। शरीर के चम के नीचे कुछ वसा एकत्रित हो जाती है। इस कारण चम की आरियाँ कम होने बगती है। सिर के बाल है इच से श्रिष्ठिक लवे हो जाते हैं। श्रद्धों का उदर में श्रपने पूर्वस्थानों से उत्तरना श्राम्म होता है। वह नीचे की श्रीर सरकने जगते हैं। श्रित्रयों में इस समय पर मज जमा हो जाता है। इस समय जो बाल क अन्मते हैं उनका बचना बहुत कठिन है, यद्याप उनको बचाने का पूर्ण प्रथहा करना चाहिए।

श्राठवे मास का भूण-शिर की लवाई करामग १६ इच श्रीर सार जगभग २ सेर होता हैं। वसा की मात्रा धोरे-धोरे बढ़ता जाती है। सिर के बाल पहले से घने हो जाते है। उँगिलियों के नम्ब यद्यपि वरावर बढ़ते रहते हैं, किंतु प्रभी तक पूर्णत्या उँगिलियों के मिरों तक नहीं पहुँ चते है। इस समय पर उत्पन्न हुए बालक को पूर्ण श्रीर उचित सावधानी से पाला जा मकता है।

नम् मास का मू ्ण — लवाई १०ई इच थाँर भार २३ सेर होता है। इस समय वस के शरीर में गोलाइ श्रानी प्रारंभ हो जाती है। चर्म के नीचे वमा की मात्रा काफ़ी बढ़ जाती है। इस कारण चेहरे पर से भी कुरियाँ जाती रहता है। यह बहुधा श्रद्ध-कोप में पहुँच जाते है।

दसर्वे महोने का भ्रूण-शरीर की लवाई २० इच-शरीर का भार ३ है मेर। इस समय गरीर का चम विलकुत चिक्ना और साम हो जाता है। उस पर गुलावी र ग थ्रा जाता है। नए उसि जियों के सिरों तक पहुँच जाते है। सिर के वाल काफ़ी वढ़ चुकते है। शरीर को समस्त रचनाएँ थ्रीर थग पूर्य हो चुकते है।

त्ताभग प्रत्येक श्रस्थि में विकास श्रारभ हो जाता है। श्रह ग्रहकीप में पहुँच जाते हैं। नाल शरीर के मध्य से कोई श्राध हच नीचे जगा होता है।

नवजात शिशु—जिस समय बचा उत्पन्न होता है, उसका चित्र न ० १३३—नवजात शिशु ।



( इमारे शरीर की रचना से )

क = कमल, न = नाल, v = -1िंस, ध = नाभि धमनी, v = -1िंस, v = -1िंस, ध = नाभि धमनी, v = -1िंस, ध = नाभि धमनी। v = -1िंस, ध = नाभि धमनी। मारा शरीर एक चिक्नी यस्तु से उका रहता है। उत्पन्न होते ही बचा रोता है। रोने मे उमके फुस्फुम फेन्नते हें श्रीर मज़बृत होते है। मनुष्य का बचा जितना निस्महाय होता है उतना किमी भी पशु का बचा नहीं होता। वह श्रपने भीतिक श्रस्तित्व के लिये दूमरों की दया पर निर्भर करता है। बहुत श्रधिक समय के पत्चात् वह इस योग्य होता है कि किसी प्रकार से श्रपनी कुछ श्रावश्यकताश्रों के पूर्ण करने में कुछ भाग ले सके।

न्द्रमी—उत्यन होने के समय वचे के चर्म पर जो पटार्थ चदा रहता है, वह धीरे-धीरे टो-एक दिनों में जाता रहता है। प्रथम तो उसकों जो प्रथम स्नान कराया जाता है उसी में हटा टिया जाता है। किंतु यिट कुछ रह जाता है तो यह पण्चात् के टो एक स्नानों में गायय हो जाता है। किंतु यहाँ की त्वचा से एक प्रकार का तेज निकजता रहता है। प्रायु के प्रथम वर्ष में इसकी मात्रा प्रधिक होतो है। यशे का चर्म प्रत्यत कोमज होता है। तिनक से भी रगदने से वह जाज हो जाता है। उसमें रोगों के जोवाणुष्ट्रों को रोकने की श्रांक्र बहुत कम होती है। स्वस्थ वच्चे का चर्म गुजाबी रग का होना चाहिए। पीतवर्ण प्रार मुरमाई हुई त्वचा रोग की सूचक है।

श्रस्थि — जन्म के समय ककाल का बहुत सा भाग श्रस्थि नहीं होता, कितु कारिटेलेंग होता है। जितनी लवी श्रस्थियों हे, उनके टोनों मिरे उस समय तक बीच क भाग से नहीं जुड़ते। बहुत सी चपटी श्रस्थियाँ, जा पूर्ण ककाल में एक दीखती हे, वास्तव में कई भागों की बनी होती हैं, जो उस समय तक भिन्न रहती हैं। श्रायु के श्रथम वर्ष में सबसे श्राधिक श्रस्थियों में परिवर्तन होते हैं। इस समय में यदि बच्चे को उचित भोजन न मिले तो उसके शरीर की चृद्धि एक जाती है और श्रस्थि-सवधी रोग उत्पन्न हो जाते हैं।

मांस-पेशी—वचा उत्पन्न होने पर मास-पेशियों मे बहुत कम काम लेता है। वह सोता है, साता श्रीर मल न्याग करता है। इसके श्रतिरिक्न वह रोने में हाथ-पाँव चलाता है।

वचे का माम-पेशियाँ वहुत ही निर्वल होता है। उनका विल-कुत भी विकास नहीं होता । मास-पेशियों का भार भी, श्रायु श्रीर शरीर का परिमाण ध्यान में रखते हुए, बच्चों में युवा मनुष्यों को अपेक्षा आधा होता है । अर्थात् युवा पुरुषो की अपेक्षा आयु के श्रनुसार वचों में मास का जितना भार होना चाहिए, उससे श्राधा भार होता है। श्रारभ में बच्चे की पेशियाँ उसकी इच्छा के श्रघीन नहीं होतों। उसका प्रत्येक कर्म एक परावर्तन कर्म होता हैं। तोसरे महीने में उसमें भ्रपनी इच्छा के श्रनुसार कर्म करने की कुछ-कुछ शक्ति उत्पन होने जगती हैं। तीसर मास पर बचे को अपना सिर सम्हालने के योग्य हो जाना चाहिए। पाँचवें श्रोर सातवे मास में यसा खिजीनों के जिये हाथ बढ़ाने जगता है। सातवे श्रीर श्राठवे मान में उसमें बैठने का शक्ति श्रा जाती है, र्थार नवें-दसवें मास में किसी सहारे से खड़ा होने लगता है। बचा बारहवें मास में श्रवंग खड़ा होने वंगता है, तेरहवें श्रीर चौदहवे मास में श्रकेला चतने लगता है श्रीर पदहवें मास में भागने बगता है।

रोगी रहनें, मदाग्नि, रिकेटस ( Rickets), उचित समय से पूर्व जन्म, उचित मोजन की कमी, माता की बोमारी इत्यादि कारणों से बचे की वृद्धि रुक सकती है। वचों के जिये भोजन में विटेमीन होना बहुत श्रावश्यक है। श्रारीर की उप्णता—जन्म के समय वर्षे के शरीर की उप्णता १०० फेरनहीट होती हैं। जन्म के पश्वात् शोघ हो यह उप्णता दो हिसी ६म हो जाता है, प्रथम दो-तोन दिन के पश्वात् फिर ६८ १ पर पहुँच जातो है।

र्ह्मस्यहन—जन्म के पश्चात रक्षस्यहन में जो प्रतर उत्पन्न होता है उसका पहने ही वर्णन किया जा चुका है। नवजात शिशु के शरीर में एक युवा को घपेक्षा, उसके शरीर भार को ध्यान में रखते हुए श्रिष्ठिक रक्ष हाता है। उसका हृदय भी वड़ा होता है श्रीर धमनी श्रीर शिराण भी वड़ी होती हैं। इस कारण बच्चे क हृदय को गति श्रिष्ठिक तीव होती हैं। उसकी नादी का स्पदन एक मिनट में १२० से १८० वार होता है। इ नास की शायु पर नाड़ी की गति १२० प्रति मिनट होती है।

श्वासकर्म - छोटा वचा एक सिनट में तीस या पैतीम चार श्वास लेता है। छु माम भी श्रायु पर भी श्वास की रूट्या ३१ प्रति मिनट होती है। दूमरे वर्ष के श्रारभ में वह २१ रह जाती है। जिन वचों के नाक में किया प्रकार का रोग होता है व काई श्रवरोध होता है, उनको स्वास लेने में इप्ट होता है। न केवल यहो, किंतु उनके भाजन में भी बाधा पहती है। माता का दूध पाते-पीते उनको चार-बार स्तनों से मुंह को हटाना पहता है, क्योंकि वे मुँह के द्वारा स्वास लेते हैं।

चेतना श्रीर ज्ञानशिक्षि—जिस समय वचा उत्पन्न होता है, उस समय उसमें चन्य मब पशुश्रों से कम चेतना होतो हैं। कुछ पशुश्रों के बचे उत्पन्न होते हा खड़े होकर माता के स्तनों से दृध पीने जगते हैं। कुछ रेगकर माता क पास तक पहुँच जाते हैं। कितु मनुष्य का बचा इन सब शिक्षयों से रहित होता है। प्रथम मास में लाना, श्वास लेना, रोना, मलत्याग करना हो उसके कर्म होते हैं। वह दूसरे मास में कुछ-कुछ, हैंसने लगता है, जिसके द्वारा वह हर्ष प्रकट करता है। इसके परवात् उसकी दूमरी शक्तियों विकास होता है।

वसे की साधारण ज्ञानशिक वहुत ही दुर्व ल होती है। वह अपने शरीर पर मिन्छयों के बैठने का अनुभव नहीं कर सकता। उनमें दु ल अनुभव करने की भा शिक्क प्रधिक नहीं होता। क्षुधा अनुभव करने की शिक्क वर्षों में बहुत तीव होती है। तिनक भी भृख लगते ही बचा रोने लगता है। मोजन पाने के परचात् वह तुरत ही फिर सो जाता है। म्वाद श्रीर बाण की शिक्क वर्षों में जन्म ही से उपस्थित मालूम होतो है। मीठी वस्त को बच्चे तुर त बहुण कर लेते हैं, किंतु कड़ वी वस्तु को मुँह में से निकान देते हैं। इसी प्रकार यदि कोई ऐमोनिया जैसी तीव गधवाली वस्तु उनहों सुँघाई जाय तो वे उमे अनुभव करते हैं।

छोटे वर्चों में श्रवणशिक्ष विलकुल धनुरास्थत सी माल्म होती है। इसका कारण कदाचित् यह है कि उनका मध्य कर्ण एक लमदार वस्तु से भरा रहता है, जो दो सप्ताह के बाद जाती रहती है। इसके पश्च त् वचा सुनना छार म करता है और धीरे-धीरे उसकी सुनने की शिक्ष बदती जाती है। तीसरे मास में वह भली प्रकार सुन सकता है। जिधर भी शब्द होता है उधर हो की वह सिर घुमाने का प्रयत्न करता है।

वज्ञां में दूर को वस्तु देखने को शक्ति नहीं होती। बहुत छोटो श्रवस्था में तो वे किसी भी वस्तु पर श्रवनी दृष्टि नहीं ठहरा सकते। उनके नेत्र कमज़ोर होते हैं। इस कारण उनको सदा तीव्र प्रकाश से बचाना चाहिए। यह शक्ति भी वचों में धीर-धीरे वद जाती है।
गर्भकाल—गर्भकाल कितना होता है, कितने दिन तक गर्भाशय के भातर रहकर वचा बाहर श्राता है हिस सवध में बहुवा
प्रश्न पृष्ठे जाते हैं। गभवता खियाँ श्रीर भावी जिता बहुधा डायटर्ग
से पृष्ठा करते हैं, उनके कीन से दिन वचा होगा। इस प्रश्न का
निश्चित रूप से, वीजगणित के प्रश्नों के समान, ठीक-ठीक उत्तर
देना श्रसमव है कितु श्रनुमान से श्रमव की तिथि कही जा सकतो।

इस पहले देख चुके हैं कि हमकी इस बात का पूरा जान नहीं है कि गर्भाधान किम समय पर होता है । शुकाशु फ्राँर दिंभ का सयोग मासिक साव के एवं होता है श्रथवा परवात्, हमकी यह बात ठाक प्रकार से नहीं मालूम है। घोर इस बात की श्राशा करना भी कि हम मनुष्य में इन दोनों सेलों के सयोग का समय निश्चित रूप से जान ले एक दुस्साइस करना है। यह देखा जाता हैं कि मासिक स्नाव के पश्चात् ही या उसके तनिक ही पूर्व किए गए सयोग का परियाम अधिकतर गर्भ होता है। इससे यह अनु-मान किया जाता हैं कि शुकाशु थाँर डिभ का धयोग मासिक स्राव के तनिक पहले भ्रयवा उसके कुछ समय पश्चात् तक होता हे। इसी के श्राधार पर गर्भकान्न मालुम करने का प्रयक्ष किया जाता है। जिन दशार्थों में केवल एक ही सयोग से किसी निश्चित दिन गर्भाधान हो गया है, उनकी सहायता से श्रीर ऊपर के श्राधार पर यह मालूम किया गया है कि साधारखतया गर्भ गर्भा-शय में २७३ दिवस रहता है। अर्थात् गर्भकाल २७२ दिन ठह-राया गया है। कभी इस सख्या में बहुत ही न्यूनाधिक्य देखने में आता है। २४० दिन पर भी पूर्ण वसे उत्पन्न होते देखे गए हें श्रीर ऐसे भी उदाहरणाहें जहां बच्चे २०० व २१२ दिन पर उत्पन्न हुए है। ३२० दिन पर प्रमन होते हुए भो देखा गया है।
गर्भकाल का कम व अधिक होना आसिक ऋतु के काल पर बहुत
कुछ निर्भर करता है। यह साधारणतया देखा जाता है कि जिनका
मासिक काल कम है, स्नाव २४ व २४वे दिन पर होता है,
उनका गर्भकाल भी २८ व २६ दिन पर स्नाव होने गली खियों से
कम होता है।

प्रसव-दिवस की गणना—यह मालूम करने के लिये कि प्रसव कीन से दिवस पर होगा, श्रतिम मासिक लाव के दिनों से हिसाब लगाया जाता है। उसके लिये यह मान लिया जाता है कि श्रतिम स्नाव के पश्चात् ही समीग से गर्भाधान हो गया था। श्रत-एव श्रतिम लाव के प्रथम दिन से गगाना श्रारभ करके प्रथम चार दिन साव के लिये छोड दिए जाते हैं । इसके पश्चात् तीन दिन श्रीर छोड़े आते हैं। यह माना जाता है कि गर्भाधान इन तोन टिनों के पश्चात् हुआ है, इस प्रकार साव के प्रथम दिन से आर भ करके भात दिन छोड़ देते हैं। इन सात दिनों को २७३ दिनों से जोड़ देते हैं, जो कि वह समय समका जाता है, जब कि गर्भ गर्भा-शय के भीतर रहता है। इस प्रकार श्रतिम मासिक स्नाव के प्रथम दिन से २८० वाँ दिन प्रसव-दिवस समक्ता जाता है। यदि किसी स्त्री को श्रंतिम स्नाव ३ नव बर को हुआ, तो उसका प्रसव-दिन श्रनुमान से १० श्रगस्त होगा। हिसाव लगाने में सुगमता के जिये बहुधा ऐसा करते हैं कि साव के प्रयम दिन में सात दिन जोड़ दिए श्रीर श्रागे के नौ महीने निन लिए।

प्रमव-दिवस मालूम करने के लिये कई श्रौर प्रकार से भी हिसाव बगाया जाता है, किंतु साधारणतया जिसको सुगमता से काम में जा सकते है उसका ऊपर वर्णन किया गया है। कुछ जोग गर्भाणय की वृद्धि से हिसाब लगाते हैं। दूसरे पूर्ण दम मासिक चाव के दिनों को गिनते है। जिन खियों को २४वें दिन पर चाव होता है, उनके सबध में हिसाब लगाते हुण बह २४० दिन गिनते है। किंतु इसमें कुछ अधिक सतोपजनक फल नहीं निकले है।

गर्भ के कारण माना के शरीर में परिवर्तन — गर्भकाल में माता के जरीर में जो परिवर्तन होते हें, उनको देखते हुए यह कहना अध्युक्ति नहीं है कि प्रसव के प्रभात छा के बहुत से अग विलक्ष्ण बदल जाते हैं। यो तो अगों में मदा ही परिवतन हुआ करता हे, पुराने सेल ट्ट-फूटकर नष्ट हो जाते हैं और उनके स्थान पर नए सेल बन जाते हैं, किल गर्भकाल में यह ट्ट-फूट और नवीन उत्पत्ति बहुतायत से होती है।

गर्भाश्य — गर्भकाल में यहा ध्रग सबसे ध्रिष्ठ काम करता है। उसकी रचना हा गर्भ धारण करने के लिये हुई है। प्रतएव सबसे प्रधिक परिवर्नन भी इसी में होता है। गर्भ ने पूर्व यह तीन इच जैंचा, र इच चौडा प्रीर उसको टोवारों की मोटाई एक इच के लगभग होतो हैं, किंतु गर्भ के प्रतिम काल में इसकी उचाई १२ इच हो जाती हैं, नो इच उँचाई घौर म इच चौदाई होती है। पहले उनके भीतर बहुत थोडा त्थान रहगा हैं, उसका टोवारें ध्रापम में मिस्रा रहतो हैं, किंतु यह स्थान ४०० गुणा बद जाता है। इसका भार भो १३ ध्रींस से बदकर ३० घोस हो जाता है। गर्भाश्य का समस्त रचनाएँ, कला, पेजी, प्रधिन रहनिलकाएँ, लमीकाएँ घोर नाडिएँ, उस वृद्धि में ध्रपना-ध्राना भाग लेतो हैं, लबमे घ्रधिक वृद्धि मास-पेणियों में होना है। जो मृत पहले ही से उपस्थित थे, वे कम से कम

## मानव-शरीर-रहस्य-स्ट न० ३५

भिन्न भिन्न मास में गर्भाराय की वृद्धि को स्थिति दिखाई गई है।

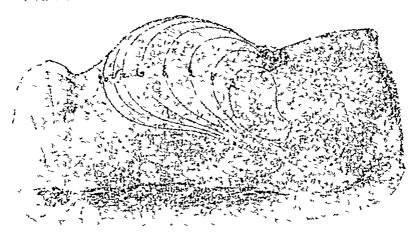

पृष्ट-हरूया ४४६

१० गुना लवे श्रोर पाँच गुना चोडे हो जाते हैं। इनके श्रतिरिक्त श्रीर भी नए सृत्र वन जाते हैं।

रक्र-निलकाएँ श्राकार में बहुत बढ़ती है। वे लंबी हो जाती हैं, विशेषकर श्रवरा के स्थान की निलकाश्रो में बहुत बृद्धि होती है। इनका वर्णन पहले हो किया जा चुका है। धमनी श्रीर शिरा दोनों इस बृद्धि में भाग लेती हैं।

गर्भ के प्रथम, तीन व चार मास में गर्भाशय के प्राकार में जो वृद्धि होतो है उसका मुख्य कारण उसको दोवारों की माम की वृद्धि है। मास श्रधिक वदता है श्रीर उसके कारण सारा गर्भाशय श्रधिक वड़ा हुआ दिलाई देता है, कितु उसके पश्चत् उसके श्राकार की वृद्धि का कारण श्रूण की वृद्धि होतो है । इस समय दावार पहले से पतली हो जाती हैं। अूग के बढ़ने के कारण दोवारों को खिंचना पड़ता है। उनके मास में इतनी बृद्धि नहीं हो सकतो कि वह अूण के बराबर बढ़ती भी रहें और उनकी होवार भा उतनो ही मोटी रहे । श्रतएव श्रुण उवों उवों श्रधिक वढ़ता है त्यों-त्यों ये दीवारे पतली होती जाती हैं। पाँचवें मास में वे इतनी पतली हो जाती हैं कि उनके द्वारा हाथ से अूण को प्रतीत किया जा सकता है। गर्भागय की श्राकृति में भी श्रतर श्रा जाता है। गर्भ से पूर्व उसको आकृति जैसी कि चित्र में दिखाई देती है, वैसी होता है। गर्भ के प्रथम तीन व चार मास तक गोल रहती हैं; चार मास के परचात् फिर वह कुछ प्रहे के समान हो जाती है। गर्भाशय उदर में ऊपर को छोर बढ़ता जाता है। इसका ऊपर का भाग अधिक गोल होता है।

गर्भाशय की वृद्धि बराबर एक समान हुआ करतो है। उसकी वृद्धि श्रूण पर निर्भर करतो है। श्रूण में ऐसा नहीं होता कि दमी चित्र २०१३४ —



तो वह तेज़ो से वड़ने लगे ग्रार फिर कभी वट हो जाय । उसकी वृद्धि वशवर एक समान जारी रहती हैं। इसी कारण गर्भाणय के प्राकार की वृद्धि भी एक समान होती रहती है। गर्भाशय का स्वाभाविक **प्राकार पहले वताया** जा चुका है। गर्भ के ट्रमरे मास में यह वड़कर एक हस के ग्रंडे के वरावर हो जाता है। तीमरे मास में इरका श्रा गर एक वहें सतरे के वरावर होता है। इम समय पर गर्भाण्य को उद्र में भगास्थियों के जोड़ के ऊपर प्रतीत हिया आ सकता है। चीये मास में गर्भाशय पूर्णतया उदर के भीतर ग्रा जाता है। वह उटर की भ्रागे को दीवार से श्राकर तग जाता है। हसका सवसे कपर का भाग भगास्थियों की सिध में चार इच ऊपर रहता है। पाँचवें मास के प्रत पर गर्भाशय नाभि में एक प्रमुख नीचे रह जाता है घौर छुटे मास पर वह नाभि के ऊपर पहुँच जाता है। मातवे, घाट्यें घौर नवें माम में वह दो प्रमुख प्रति मास बढता है। नवें मास के प्रत में वह पर्शु कार्यों के बीच की वच्चास्थि के निचले भाग पर पहुँच जाता है। दमवें माम में वह फिर नीचे को खिस-कता है घौर पूर्व स्थान में कोई दो प्रमुख नाचा हो जाता है।

गर्भाग्य का सबसे नीचे का भाग प्रशीत् उसकी बीवा वृद्धि में प्रधिक भाग नहीं लेती । वहाँ पर रक्त का सचालन बढ़ जाता है, जिसके कारण उमकी प्रथियाँ प्रधिक काम करने लगती हैं। उनसे एक प्रकार का जलेप्सा निकलता है और वह गर्भाशय के मुख को बद कर देता है। गर्भावस्था में यह भण पहले के समान कहा नहीं रहता, कुछ ढीला हो जाता है।

गर्भकाल में भग में रक्ष का सचालन श्रिधिक हो जाता है। इस कारण वहाँ का कला का रग भी गाड़ा जाल दिखाई देता हैं श्रीर वहाँ की प्राथयाँ श्रिधिक तरल बनाने लगती हैं। इस स्थान की सब शिराएँ फूल जाती हैं। साथ में दीवारों में कुछ ततु भी बड जाते हैं।

डिभ-प्रिथ श्रीर डिभ-प्रनाती में भी रक्ष का श्रिधिक सचार होता है।

चर्म-कुछ खियों के चर्भ में रग के क्या एकतिन हो जाते हैं। उदर के नोचे के भाग में कुछ लवी-लवी दरारें सी दीखने जगतो हैं। इसका कारण यह होता है कि उदर को दीवार को गर्भागय के साथ-साथ बढ़ना पडता है। वह बहुत खिंचती है। इस खिचने से चर्म के गहरें भाग फट जाते हैं। यही स्थान हलकी रेखाएँ मरीची प्रतोत होते हैं। स्ननों के नीचे भी ऐसी ही रेखाएँ दिखाई देती है। गर्भ के स्नतिरिक्त जिन दणास्त्रों में भी उदर की वृद्धि होनी है उन मयों में ये रेखाएँ दोखने लगनी हैं।

स्तन मननों को श्रागे चलकर बहुत काम करना होता है। इस कारण वह इसी समय से तैयारी करने लगते हैं। उनके भीतर प्रीययों की साया बहुत बढ़ जाती है श्रार वह कहे हो जाते हैं। उनके श्रप्रभाग, जिनके हारा बच्चा वृध्व पीता हैं, कहे हो जाते हैं। इसने मान से उनमें भारापना मालम होने लगता है। नीमरे या चौथे मान में उनसे खुछ पनला हव्य निकलने लगता है। नीमरे माम में स्तन के मुख के चारा श्रोर का रग गहरा हो जाता है। साथ में कुछ छोटे छाटे उसरे हुए डाने मी दिखाई देने लगते है। सननों की सब प्रथियों तेज़ी से बदनी है।

हृदय श्रीर रक्ष-संचालन—गर्भकाल में हृदय को श्रिषक काम करना पहता है। दमकों न केंद्रल माना हो का पोपण काना है, कितु दसे का पोपण भी करना पहता है। किंतु हृदय में इननो शिंद होतों हे कि इसमें भी श्रिधिक काम कर सकता है। कुछ लोगों का विचार है कि हृदय का उ.इना माग बढ़ आना है श्रीर इसमें कभी कभी चलने के ममय श्वाम लेने में क्ष्ट होता है। हृदय पर, विशेपकर श्रिनम दिनों में, गर्माशय का श्रवश्य हो दुछ मार पहना है, क्योंकि वह ऊपर की श्रोर बदता है श्रीर मय श्रगों को उनके स्थान में हृदा देता है। श्रमिन्यों में कोई परिवर्तन नहीं होता, किंतु उद्दर की श्रिराण मोटी श्रीर फैली हुई दिवाई देनों है।

रक्ष में रक्ष-करों की मात्रा वढ़ जाती है। गर्भ के श्रंतिम दिनों में चाल करा श्रीर हीमोन्होंविन वढ़ जाते हैं। प्रसव के समीप श्वेत कर्लों की मंख्या में वृद्धि होती हैं। किंतु प्रसव के तीन या चार दिन के परचात् उनकी मख्या फिर पूर्ववत् हो जाती हैं।

वृक्क श्रीर मूत्र—गर्भकाल में मूत्रत्याग श्रिधिक होता है। विशेषकर गर्म के प्रारंभिक श्रीर श्रितम दिनों में मूत्राशय पर दवाव पढ़ने के कारण वह रत्ते जित रहता है। इस कारण मूत्र श्रिधक होता है। कितु जन्न में विशेष बात देखने की यह है कि उसमें श्रलवृमन (Albumn) है या नहीं। श्रलवृमन का तनिक सा भी होना बहुत बुरा है श्रीर उसको चिकित्सा शोध ही करनी उचित है। कभी-कभी भग के साव के कारण भी मूत्र में श्रलवृमन मिलता है। कितु सटा यही समस्कर चुप न हो जाना चाहिए। यह निश्चय प्रकार से जान लेना कि श्रलवृमन मृत्र के साथ वृक्ष हो में श्रा रहा है या नहीं, बहुत श्रावण्यक है। उसके पश्चात् उसकी तुरत ही चिकित्सा होनी चाहिए। श्रलवृमन श्रत्यत भयानक रोगों का सूचक है।

कुर्फुस — इसकी गर्भ के श्रितम दिनों में श्रवश्य ही श्रिधिक काम करना पढता है। इसका विशेष कारण यह होता है कि महा प्राचीरा पेशो पर गर्भागय का बहुत भार पडता है। इस कारण बहुधा श्वास जलदी-जलदी चलने लगता है। कार्वन-डाई-श्रावसाइड श्रधिक निक्लती है, वर्षों के श्रूण में बनी हुई गैस भी माता ही के फुर्फुप द्वारा निकलती है।

श्रीर का भार—स्वस्थ खियों का स्वास्थ्य गर्भकाल में उन्नत हो जाता है। उनको चुधा अधिक लगती है, पाचन भी श्रच्छा होता है, हमसे उनका स्वास्थ्य भी पहले से अत्तम हो जाता है। किंतु जो खियाँ स्वामाविकतया ही रोगिणी होती हैं, उनका स्वास्थ्य विगढ़ जाता है। गर्भकाल में गर्भाशय में श्रूण के कारण भी शरीर का भार बदना है। कहा जाता है कि शरीर में बमा श्रीर इच्छों में भा श्रिषकना हो जाती है।

नाडी-संडल-गर्भ हो कम मे कम प्रारंभिक दिनों से नाटी-मदल प्रधिक टत्ते जिन रहता है। के करना, किनी वस्तु के पाने को इन्हा न करना, प्रालस्य रहना इत्यादि मत्र इसी के लक्षण हैं। जो म्त्रियों व्यायाम इत्यादि विक्रकुल नहीं करतीं, पर्लंग पर पहे-पहे प्रामोट-प्रमोट में हो जिनका ममय जाता है उनको यह क्ष ग्राधिक होते है। स्वभाव चिद्वचिद्रा हो जाता है, गरीर में दरद रहने लगता है , हाथ पाँव दृष्टते हें , श्रमाधारण वस्तुश्रों के खाने की इच्छा होती है , मुँह से राज टपका करती है । गर्भ के प्रार्भिक काल में यह रणा श्रविकतर देखी जानी है। इस ममय मारे गरीर की प्रवने का नह दशाश्रों के प्रमुक्त करना होता है, गर्भ के कारण जी-जो रक्ष-यचाळन इत्यादि में परिवर्तन हर्ण है उनको महन करने के योग्य बनाना होता है । जब शरीर अपने को इन नवीन दगार्थों के अनुकृत कर लेना है तो फिर उसको कुछ इप्ट नहीं होता । इसी कारण यह चमन इत्यादि गर्भकाल के श्रार म में देये जाते हैं। तीमरे या चौधे मास के परचात् वे जाते रहते हैं।

प्रसव --- गर्भकाल के २७३ दिन ममाप्त होने पर चचा प्रपने वामस्थान को द्वोदकर समार में श्राता है। गर्भागय में गर्भ के बाहर श्राने की प्रस्तव कहते है।

प्रमव के टो या तीन मसाह पूर्व ही में खी को कुछ हलकापन माल्म होने जगता है। इसका कारण, जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, गर्भाशय का नीचे को खिसफ जाना है जिसमें हटय खीर महाप्राचीरा पर का मार हलका हो जाता है। किंतु इस समय मल श्रीर मूत्रत्याग श्रधिक होने लगता है, क्योंकि वस्ति में मृत्राशय श्रीर मनाशय डोनो हा गर्भाशय से डक्ते हैं। गर्भ-काल के श्रतिम सप्ताह में बच्चे का मिर नोचे की श्रार खिसकने जगता है।

प्रथम अवस्था-प्रसव का कारण गर्भाशय के मांस पेशियों का पंकीच करना है। जब ये पेशियाँ सकीच करना प्रारभ करती हैं तो प्रसव की पीड़ा होने लगती है। ये दरट विशेष प्रकार के होते हैं। वे थोड़-धोड़े समय के अतर पर प्रतीत होते हैं। पहले दरदों के वीच में श्रिषक श्रतर रहता है । धीरे-धारे यह श्रतर कम होता जाता है। दर्द श्रधिक होते जाते हैं, उनका तीवता भी बढ़ जाती है। ये दरट पोठ में नोचे की जोर दोना नितर्वो के बोच में प्रारम होते हैं श्रीर श्रागे का श्रीर उदर धार जंघा की श्रोर श्राते प्रतीत होते हैं। गर्भाशय मास-पेशियों के सकोचन द्वारा गर्भ को नोचे की भीर उक्तेलता है। गर्भ में वच्चे का सिर नीचे रहता है, हम कारण वही भाग आगे बढ़ता है। बचे के बाहर माने के लिये मावश्यक है कि गर्भागय का मुख पूर्णतया चौडा हो जाय जिससे बचे का बाहर प्राना सभव हो। विना उसके मुख के पृर्वतया चौड़ हुए बचा बाहर नहीं श्रा सकता । गर्भाशय के सकोचन से उसका मुख चीइमा है। दरदों के प्रारंभ होने से मुख क पृण्तिया चीदने तक प्रसव की प्रथमावस्था कहताती है। यह श्रवस्था १२ से १८ घटे तक रह सकता है।

ज्यों-ज्यों दरद तीव हाता है त्यों-त्यों गर्भाशय का मुख भी श्रिधिक खुनता है। इस समय छी का कष्ट वट जाता है। पीठ को दावने से उसे शाराम मालूम होता है। इस श्रवस्था के श्रार म में गर्भाशय के मुख से कुछ रक्ष मिन्ना हुश्रा रलेप्मा निकन्ता है। प्रथमावस्था के श्रत में बहुत मा पानी एक दम निक बता है। इसका कारण उन भिविष्यों का फटना होता है जिनके भातर बचा रहता है। जब वे । मा श्रयाँ फटती है तो उनके भोतर का दृष्य मा एक दम बाहर निक बता है। कभी कभा ये भिश्लियाँ दूसरी अवस्था तक नहीं फटतीं श्रीर उनकी हाथ से फादना पढ़ता है।

दूसरी अवस्था—ि भिल्लियों के फटने के पण्चात् दूमरी अवस्था श्वारम होता है। कुछ समय तक ठहर कर दरट फिर तेज़ों से श्वारम होते हैं। इनकी तीवता पहल की अपेचा थीर मो बद जाता है। खी को माल्म होता है कि जसे थोड़ वस्तु नोचे को लिमक रही है। दरट का तीवता के कारण खा श्रपने पास की किसी मा वस्तु को पक्ड लेती है। एक गहरा ज्वास मीतर लेती है। श्रोर जब तक दरद अत नहीं हा जाता तब तक वायु को मोतर हो रखती है। उमका मुख लाल हो जाता है और शरीर से म्वेद निकलने लगता है। श्वास का मातर रखने से उदर श्रीर महाप्राचीरा पेशी का गर्भाशय पर भार वद जाता है, जिससे अृण के नाचे लिसकने श्रीर श्रागे वदने में सहायता मिलती है।

इन दरदों के कारण सिर आगे की चढ़ता है। वस्ति में मलाशय के ऊपर होता हुआ वह नाचे की ओर को जाता है। इससे यदि मलाशय में कुछ मल होता है तो वह मलद्वार में होता हुआ याहर निकल जाता है। अत को वचे का सिर भग-स्थान पर पहुँचता है। जिन समय दरद में बच्चे का सिर आगे को चढ़ता है उस समय भग आर मलद्वार के बोच का स्थान ऊपर को उभर जाता है, किंतु दरद के बद होने पर ज्यों हो बच्चे का सिर पीछे को हटता है खाँ हो यह स्थान भी समान हो जाता है। इस प्रकार टरदों में सिर श्रागे को बढ़ता है श्रीर टरदों के बीच के समय में पीछे को हट जाता है। श्रत में सिर का पिछ्जा भाग, जो सबसे श्रागे रहता है, भगास्थि के सिध के नीचे पहुँच जाता है। श्रत मे एक बढ़ा तीब दरट होता है श्रीर उसके साथ बच्चें का सिर भग के बाहर श्रा जाता है। इसके पश्चात् दरद में किसी प्रकार को कमी नहीं होता। सिर, जा बचे की स्वाभाविक श्रवस्था में उसके बक्ष को श्रोर मुढ़ा हुया था श्रीर जिस कारण से सिर का पिछ्जा भाग सबके श्रागे स्थित था, मोधा हो जाता है। इससे उसकी जाताटास्थि सबमे ऊपर श्रा जातो है। इससे बच्चे का जाताट श्रीर मुख भी जल्दी से भग मे बाहर श्रा जाते हैं। श्री के जिये यह महान् कष्ट का समय होता है।

सिर के भग से वाहर निकलने के परचात् कुछ समय के लिये दरद कम होता है, कितु फिर आरभ हो जाता है और वच्चे का सिर घृमकर माता के दाहनी और आ जाता है। इसके परचात् वच्चे के कंधे वाहर आते हैं। पहले दाहना कथा बाहर आता है, उसके परचात् वायाँ कथा उत्पन्न होता है। इसके परचात् वक्ष, उदर और निक्न-शाखाओं के उत्पन्न होने में किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता।

बचे के जन्म लेने पर दूसरी श्रवस्था श्रत हो जातो है। यह श्रवस्था दो वा तीन घटे ले लेती है। बिंतु जिन स्त्रियों को कई बार बालक हो चुके हैं उनमें कम समय जगता है।

तीसरी अवस्था — तीसरी अवस्था में बच्चे के अपरा इत्यादि बाहर आते हैं। बच्चे के उत्पन्न होने के पश्चात् कुछ समय के लिये दरद बद हो जाते हैं और गर्भाशय संकुचित हो जाता है। वह उदर में एक कदी गेंद सरीखा प्रतीत होता है। दरद फिर होता है भीर भ्रपरा गर्भाशय से पृथक हाकर भग द्वारा वाहर श्राजाता है। इस भ्रवस्था में कुछ मिनट में लेकर एक घटा तक लग सकता है।

प्रस्तिकाल—विषे के जन्म हो जाने के पश्चात् गर्भाशय फिर प्रयानी पूर्ववत् दशा में जौटने का प्रयत्न करता है। इसमें उसकी छ से प्राठ सप्ताह लग जाते हैं। इम समय में स्त्री की दशा बहुत नाज़क होती है।

हन छ या श्राठ महाह में गर्भाशय के श्राकार में जितनी वृद्धि हुई थी वह सब जाती रहती है। उसको दीवार श्रपनी साधारण दशा में श्रा जाती हैं। मास के नण मृत्र जुस हो जाते हैं। ग्यारह-बारह दिन के परचात् उदर में गर्भाशय नहीं प्रतीत किया जा सकना। धोरे-धोरे वह श्रपनी पूर्व दशा की पूर्णतया प्राप्त कर लेता है।

प्रसव के कई दिन पण्चात् तक स्त्रों के भग से एक प्रकार का द्रुच वहा करता है। इसको लोकिया (Lochia) कहते हैं। प्रथम दो-तोन दिन तक तो केवल रक्ष ही निकलता है। फिर उसमें सीरम का भाग प्रधिक हो जाता है। साथ में रक्ष-करण, गर्भाशय की कला इत्यादि भी होते हैं। इसकी गध सुहावनी नहीं होती, किंतु वह दुर्गीध भी नहीं कहो जा सकती। यदि इस द्रुच्य में दुर्गिध हो ता चिता का कारण है, क्योंकि उसका यह धर्थ है कि वहाँ रोग के जीवाणु पहुँच गए है।

प्रसव के परचात् का काल की के लिये एक बहुत ही विशेष समय होता है। इस समय भग श्रीर गर्भाशय दोनों वर्गों से परिपूर्ण कहे जा सकते हैं। यदि ऐसी श्रवस्था में वहाँ तनिक सी भी श्रशुद्धि पहुँच जाती है तो उससे भयकर परिगाम होते हैं। जितनी स्वच्छता की इस समय प्रावश्यकता है उतनी किसी भी समय पर नहीं है। इस समय पर प्रमावधानों के हो कारण हमारे देश में सहस्रों स्थियों के प्रत्येक वर्ष प्राण जाते हैं।

स्त्री के लिये उत्तम भोजन, उत्तम स्वच्छ स्थान जहाँ शुद्ध वायु का ख्व प्रवेश हो, स्वच्छ वस्त्र चिंता से मुक्ति ग्रीर पूर्ण विश्राम की श्रत्यत श्रावश्यकता है। प्रसव के पश्चात् स्त्री का दूसरा जन्म समक्तना चाहिए।

## जाति की उत्पत्ति

वैज्ञानिकों के जिये अभी तक जाति का प्रश्न एक गृह समस्या है। इसका क्या कारण है कि किसी बार जहकी होतो है और कभी जहका उत्पन्न होता है? वे कीन सी वस्तुएँ हैं जो जाति की भिज्ञता उत्पन्न करती है ? शुक्राणु और दिंभ के भीतर कुछ ऐमी वस्तुएँ होती हैं जिनके कारण यह जाति बनती है। अथवा कोई बाह्य प्रभाव ऐसे होते हैं जिनके कारण जातिभेद उत्पन्न होता है ? यह अभी तक एक समस्या है, जिस पर वैज्ञानिक जोग सहमत नहीं हैं।

इस प्रश्न ने सदा से कोगों को चहार में ढाला है। गर्भवती भावी माताएँ इस बात की घहुत इच्छुक रहती हैं कि उनको उनके भागामी सतान की जाति मालूम हो जाय। कभी कभी भावी पिता तो डाक्टरों से यह प्रश्न कर भी वैठते हैं। पश्चिमी देशों में खियाँ इस प्रश्न के मवध में साधारणतया डाक्टरों की सलाह जेती हैं। किंतु हमारे देश की खियाँ लाजा के मारे इतना साहस नहीं करतीं। तो भी उनको हम बात के जानने की उतनी ही श्रधिक इच्छा रहती है। इसके सबध में अनेक िमद्धात अनेक व्यक्तियों द्वारा बने हैं। इतने अधिक सिद्धांतों का बनना ही यह बता रहा है कि कोई भी सिद्धात मंतोपजनक उत्तर देने के योग्य नहीं है। कुछ सिद्धातों का नीचे उन्ने ख किया जाता है—

9 जाति को उत्पन्न करना शुक्राणु का काम है। वह डिभ कान केवल गर्भाधान हो करता है, कितु जाति भी वही उत्पन्न करता है।

२ जानिको उत्पन्न करने का काम केवल दिभ का है। इसमे शुक्राणु कुछ भी भाग नहीं लेता।

3. हिप्पोक्रशेज़ (Hippociates) का कहना है कि आगामी सतान की जानि माता-पिता के रज और शुक्र की अधिकता व उनकी शिक्त पर निर्भर करती है। यदि पिता का शुक्र अधिक है श्रीर अधिक शिक्तवान् है तो पुत्र होगा । किंतु यदि माता का रज अधिक है व शिक्त में अधिक है तो पुत्र होगी।

४ यदि पिता श्रधिक वत्तवान् है तो पुत्री होगी, कितु यदि साता का वत्त श्रधिक है तो पुत्र होगा।

४ त्यृविनहोक ( Leeuwenhock ) यहाँ तक कहता है कि उसको शुक्राणु में भावी सनान की जाति दिखाई देती है।

६, यदि दाहनी श्रोर के श्रह से उत्पन्न हुए शुक्र का दाहनी श्रोर को डिम-प्रथि से श्राण हुण डिभ के साथ स्योग होता है तो उससे पुत्र होता हैं। यदि बाई श्रोर की प्रथि के डिंभ का बाएँ प्रड के शुक्र से सयोग होता है तो पुत्रो होती है।

इस मिद्धातवाले यहाँ तक कहते हैं कि दाहने श्रोर का शुक्र वाई श्रोर के डिभ से व वाई श्रोर का शुक्र दाहनी श्रोर के डिभ से नहीं मिल सकते। उनके मिलने से गर्भाधान नहीं होगा।

- ७ केनेस्ट्रिनो (Canesstrini) का कहना है यदि कई शुक्कार्यु एक डिम के भीतर प्रवेश करेगे तो पुत्र होगा । यदि एक ही शुक्कार्यु प्रवेश करेगा तो उत्यम पुत्री होगी।
- द. उत्वर रोम का कथन इससे विजयुक्त रहश है। उनके अनुसार बोड़ शुक्रागुओं से पुत्र श्रीर घहुत में शुक्रागुओं से पुत्री होगी।
- ह होककर श्रीर सेडलर ( Hofacker & Sadler ) कहते हैं कि माता श्रीर पिता में जिसकी श्रायु श्रधिक होगी यशा उसी की जाति का होगा।
- ५० वर्भर श्रीर स्टोयडा (Berner & Stoidn) को सम्मित्त विजकुल हो इसके विरद्ध है। उनकी राय में पचे की वही जाति होगी जो माता श्रीर पिता में छोटा श्रायुवाले की है। यदि माता की श्रायु छोटी है तो पुत्री होगो। यदि पिता छोटा है तो पुत्र होगा।
- ११. यदि पिता यसवाज् है तो पत्र होगा। किंतु यदि माता का चल अधिक है तो पुत्री होगी।
- १२ दूमरे महाराय चिन्नकुन इसके विरुद्ध ही कहते हैं। उनके श्रनुसार पिता के चन्नवान् होने से पुत्रो श्रीर माता के यनवती होने से पुत्र होगा।

इस प्रकार के श्रीर भी कई सिद्धात है। उनमें में चहुत से ऐसे हैं, जो एक दूसरे के विरुद्ध है। इनमें कोई भी ऐसा सिद्धात नहीं है, जो विषय पर किसी प्रकार का भी प्रकाश डालता हो। सबसे पहले इस प्रश्न का वैज्ञानिक श्रध्ययन योरण में पिछली शतादरी के श्रितम दिनों में श्रारम किया गया था। १६३ १०,०० यहाँ के जन्म का पृश हाल माल्म किया गया। इससे यह माल्म हुश्रा कि संसार में सियों की श्रवेक्षा पुरुप श्रिषक उत्पन्न होते हैं। प्रत्येक १०० पृत्रियों के लिये १०६ पृत्र जन्म लेते हैं। दूसरे देशों की गणना से भी यही पया गया है। कित लहकों की लड़िक्यों की श्रवेक्षा मृत्यु भो श्रिषक होती है, जिसका परिगाम यह होता है कि सियों को सख्या मरदों की श्रवेक्षा श्रिषक हो जाती है। सन् १६०१ में हँ गलैंड श्रीर वेहन में १८,००० लहके लड़िक्यों से श्रिषक जन्मे थे, कितु उसो वर्ष में सियों की श्रवेत्ता पुरुषों की २०,००० श्रिषक मृत्यु हुई। इस प्रकार सन् १६०१ में, इन देशों में, १०० पुरुष श्रीर १०७ सियों की निष्पत्ति थी।

पुरुषों श्रीर लडकों की श्रधिक मृत्यु होने के कई कारण हैं। श्रन्वेपण से यह मालूम हुश्रा है कि गर्भकाल में लड़कियों की श्रपेक्षा बङ्कों का श्रधिक नाश नहीं होता । कितु जन्म के समय श्रर्थात् प्रसव में श्रीर उसके पश्चात् लड़कों की श्रधिक मृत्यु होती है। प्रसव के समय श्रधिक मृत्यु का कारण लडकों के शरीर का बढ़ा श्राकार है। प्रसव के परवात् जो श्रधिक मृत्यु होती है, उसका कारण डाक्टर हेरी केम्पवेल के अनुसार, लड़कियों की श्रोपता तह कों में सहनशिक्त की कमी है। इनका कहना है कि लड़कियों का जीवन लडकों की श्रपेक्षा श्रधिक कठिन होता है। कियों में पुरुषों की श्रपेत्ता सहनशक्ति श्रधिक होती है। प्रकृति ने यह सहनशिक्त उनको गर्भ श्रीर प्रसव के कप्ट को सहन करने के लिये टो है । इसके श्रांतिरिक्ष पुरुषों का जीवन ही ऐसा होता है कि उनको वहुत विपरीत व भयानक श्रवसरों का सामना करना पड़ता है। स्त्रियाँ श्रधिकतर घर ही पर रहती हैं। उनको जीवनोपाजन के जिये वह सब दुस्तर श्रीर दुस्साहसपूर्ण कार्य नहीं

करने होते, जो पुरुषों को करने होते हैं। गेसे कार्यों मे बहुतों की मृत्यु होती हैं, भयानक घटनाओं में पुरुष ही अधिक मरते हैं।

इसी कारण प्रकृति ने पुरुषों को श्रिषक उत्पन्न करने का प्रवध किया है। किंतु श्रिषक पुरुष क्योंकर उत्पन्न होते हैं; प्रकृति ने हमका प्रवध किम मौति श्रीर कहाँ किया है कि म्नियों की श्रिपेक्षा पुरुष श्रिषक उत्पन्न हों। इस सबध में सिस्टर दीमन के सिद्धान की कुछ क्याल्या करनी श्रावण्यक माल्म होतो है।

मिस्टर डॉमन (E R Dawson) का कहना है कि पिता सनान की जाति पर किसी प्रधार का भी प्रभाव नहीं डालता। जाति को उत्पन्न करनेवाली माता है। यह महाशय यह मानने हैं कि टाइनी डिंम-प्रथि के जितने हिम है, वे सब पुरुप उत्पन्न करते हैं श्रीर वाई श्रीथ के डिम छी उत्पन्न करते हैं। यह टोनों श्रीर की प्रथियों का कमें भिन्न मानते हैं। एक श्रीथ का काम जड़के उत्पन्न करना है श्रीर ट्रमरी श्रीय का काम जड़कियाँ उत्पन्न करना है। पिना का काम केवल यह है कि वह डिम की इम प्रकार उन्हों जित कर दे कि वह वृद्धि करने लगे।

पहले कहा जा चुका है कि जिस समय कन्या उत्पन्न होती हैं तो उसके हिस-प्रथियों में हिस उपियत होते हैं। जन्म के पूर्व ही प्रथि में सब दिस रहते हैं। जन्म के परचात् जीवन में कोई नया दिस नहीं बनता। केवल वही दिस, जो पहले से वहाँ पर हैं, परिपक्त होते रहते हैं। जन्म के समय प्रत्येक ग्रथि में कोई ७०,००० दिस होते हैं। समय-समय पर दिस परिपक्त होकर मासिक स्नाव के समय पर प्रथि से प्रनालों में म्नाते हैं। बहुत से दिस म्नायु-पर्यंत परिपक्त नहीं होते। एक श्रार बात जो त्यान देने योग्य है श्रार जिसको बहुत से लेखको ने लिखा है वह यह है कि दाहने श्रोर को प्रथि बाई श्रीथ से कुछ वडी होतो है। मिस्टर डीसन के श्रनुसार टाहनी ग्रांथ के डिम से पुत्र श्रीर वाई ग्रांथ के डिम से पुत्र श्रीर वाई ग्रांथ के डिम से पुत्री होती है। इस प्रकार लड़कियों की श्रपेक्षा श्रीधक लड़कों का उत्पन्न होना स्वाभाविक ही है, क्योंकि दाहनी ग्रांथ हो बाई से बड़ी है। इससे यह श्रनुसान किया जा सकता है कि उसमें डिम भी श्रवश्य ही श्रीधक होते हैं। मिस्टर डीमन श्रीधक लड़कों के उत्पन्न होने का यही कारण वताते हैं।

इस सिद्धात के अनुसार यदि एक मासिक स्नाव में एक ग्रिथ से हिंम आता है तो दूसरे स्नाव में दूसरी ग्रिथ हिंम भेजनी हैं, दोनों ग्रिथयाँ वारी-वारी से काम करती हैं। वहुत से अन्वेपण और प्रयोगों हारा इस मत का समर्थन किया गया है। इस प्रकार इस मत के अनुसार एक मास के गर्भ से लहका होगा और दूसरे मास के गर्भ से लहकी। सिद्धातकर्ता इस वात को वहें जोर के साथ कहता है कि सारे जोवन भर यही चक्र चक्रता है। पहले मासिक स्नाव में यदि दाहनी प्रथि से दिभ आया है, तो उसके गर्भ से लहका होगा। और दूसरे मास में दूसरो और की प्रथि में जो हिभ आएगा उससे कन्या उत्पन्न होगी।

इसी सिद्धात का आधार रखते हुए मिस्टर डोसन का कहना है कि हमको यदि प्रथम सतान की जाति मालूम हो और उसका जन्मदिवस और तिथि का पता हो, ता भावी संतान की जाति सहज में बताई जा सकती है। खियों को अधिकतर मासिक खाव प्रत्येक २० दिन पर होता है। इस प्रकार वर्ष भर के ४२ सप्ताहों में १३ मासिक खाव होते है। जिनका मासिक वाल कम होता है, उनको श्रधिक बार मासिक स्नाव होता है। ऐसी दशा में मासिक काल मालूम होने में मासिक स्नाव की सरया सहज में निकाली जा सकती है।

यदि इसकी उत्पन्न होनेवाले बच की जाति मालुम करनी है तो पहते प्रतिम बार जनमे हुए बच्चे का जनमदिवम जानना श्रावश्यक है। साधारणतया खियों का गर्भकाल २=० दिन श्रयवा ८० सप्ताह होता है। यदि हम इम बचे के जनमदिवस से गिनकर "० मताह पूर्व का दिन मालूम कर लें तो हमें वह दिन मालूम हो जायगा जब उन वचे को उत्पन्न करनेवाले डिम का गर्माधान हुणा या। यदि यह वचा लड़का है तो ४० सप्ताह पूर्व अयि से आनेवाला डिभ दाहनी प्रथि से श्राया था श्रीर वह पुरुप-डिंभ था। श्रतण्व इस स्नाव से श्रव श्रागे की श्रोर गिनना चाहिए श्रार इसी श्राधार पर, कि एक मास में एक प्रधि से फ्रीर दूसरे सास में दूसरी अधि से हिंम प्राता है, श्रीर टाहनी अधि का पुरुष श्रीर वाई का स्री डिंम होता है, उस समय तह गिनते हुव चले जाना चाहिए जब तक कि हम उत्पन्न होनेवाले बच्चे के सभव जन्मदिवस से ४० सप्ताह पूर्व के मासिक साव पर पहुँच जार्चे, प्रर्थात् यदि हमारे हिसाब के श्रनुसार २० दिसबर को बच्चे का जन्म होना है तो हमको २० दिसवर से ४० सप्ताह पूर्ववाले मासिक स्नाव का पता लगान चाहिए श्रोर देखना चाहिए कि इस स्नाव में कीन सा डिंभ श्राया है। वस, भावी सतान की वही जाति होगी। इस गणाना में प्रत्येक दिसबर श्रीर जनवरी के बोच में एक लाव का श्रधिक हिसाब समा देना चाहिए।

इस मकार यह विदित होगा कि यदि एक वर्ष के अवद्वर या दिसवर मास का गर्भ लड़का है तो दूसरे वर्ष के उसी मास का गर्भ जडकी होगा, क्योंकि हमको तेरह मासिक स्नाव का हिसाव लगाना पडता है। इस कारण जिम माम में किसी स्त्री के एक बचा हुआ है उमी मास में दूसरे वर्ष में दूमरी जाति का बचा उत्पन्न होगा। मिस्टर डौसन इम गणना को विजकुल सत्य मानते हैं। उनके अनुसार इसमें त्रुटि होने की कोई ममावना नहीं है, कितु दूसरे वैज्ञानिक लोग इसको सदेह की दृष्टि से देखते हैं। अभी तक यह सिद्धात भी उसी अवस्था में है जिसमें कई दूसरे हैं।

इस सिद्धात के समर्थन में हौसन महाशय ने श्रनेक उदाहरण जिले है, जहाँ उनकी गणना के श्रनुसार परिणाम ठोक निकले हैं। कोन विक्टोरिया (Queen Victoria) के परिवार का उन्होंने उटाहरण दिया है। प्रथम सनान — प्रिसेस विक्टोरिया — जन्म-दिवस — २१ नवंबर १८४०। दूसरी सतान — किंग ऐडवड — जन्मिटवस — ६ नवंबर, १८४१।

ह्यूक आफ़ ऐडिनवरा का परिवार:--

प्रथम सतान — पुत्र — जन्मदिन — श्रक्टूबर १८७४ दूसरो ,, पुत्री ,, श्रक्टूबर १८७४ ड्यूक श्राफ़ केनाट का परिवार.—

त्रथम संतान — पुत्री — जन्मदिन — जनवरी १८६२ दूसरो ,, पुत्र ,, जनवरी १८६३

किंतु यदि बचा तासरे वर्ष उसी मास मे होगा तो उसकी जाति भी वही होगी, जो प्रथम वर्ष मे उत्पन्न हुए बच्चे की जाति थो। साधारण तौर से इस प्रकार भी हिसाव लगाते हैं कि प्रतिम बच्चे के जन्ममास से गिनना प्रारभ करके उत्पन्न होनेवाले बच्चे के जन्म लेने के मास तक गिनते हैं। इससे बच्चे की जाति का पता लग जाता है किंतु मिस्टर दीपन के श्रनुपार यह गणना उननी ठोक नहीं होती जितनी कि सामिक स्नाव के श्रनुपार की गइ गणना होती है। इन महाशय ने श्रपने पक्ष में बहुन में उदाहरण दिण है जिनमें से निम्न-क्रियित उदाहरण विशेष है।

स्य के शतिम ज़ार के परिवार में जारीना में निम्न-खिरियत बखे उत्पन्न हुए---

Princess Olg : (धिमेन श्रोत्तगा)-जन्मदिवस ११नव० १८६४
Princess Patiana (, टोटियाना)-,, -१० जून १८६७
Princess Marie (, मेरी ,- ,, -१६ जून १८६६
Princess Anastasia (, गेनेस्टेजिया)-,, -१८ जून १६०१.
Prince Alexis (धिन गेनेश्यमम )-,, १२ श्राह्म १२०४.

हमी प्रकार स्पेन क राजघराने का भी उदाहरण दिया गया है.--

- 1 Prince of Asturns-पुत्र-जनम दिन १० मई १६००.
- 2 Prince of Jaime -पुत्र- " २३ जून १६०=
- 3 Princess Bentrice -पूर्त्रा- ,, २२ जून १६०६
- 4 मृत बचा -पुत्र ,, २१ मई १६१० (हम बची के दशक होने की जून १६१० में श्रामा थी)
- 5 Princess Maria- पुत्री- ,, -1= दिसम्बर १६१६
- 6 Prince Juan বুর ,, > তুল গ্রহণ
- 7 Prince Gouzale -पुत्र ,, ->४ श्रवट्यर १६१४ मिरटर दीमन के श्रमुमार यह गणना दन वर्चों के स्प्रध में जो ममय से पूर्व ही जन्म लेते हैं, प्राय ठाक नहीं होती है। कितु यदि बचा दो मास पूर्व जन्म लेगा तो गणना के श्रमुमार निकाली हुई जाति ठोक होगो। यदि वचा केवल एक मास पूर्व जन्म लेगा

तो वह ठीक नहीं होगी। इसके श्रतिरिक्ष दूसरी बात जिसका सतान की जाति मालूम करने पर प्रभाव पहता है, वह माता का मासिक स्नाव है। किन्हीं सियों को स्नाव २४ था २४ वे दिन हो जाता है। किन्हीं को २८वे दिन होता है। किसी-किमी को ३० वें दिन तक होते देखा जाता है। इस प्रकार वर्ष भर के मासिक स्नावों की सख्या में बहुत प्रतर पड़ सकता है। गणना करते समय इन सब बातों का ध्यान रखना श्रावश्यक है।

किसी स्ना व पुरुप को श्रागामा सतान की जाति बताने से पूर्व निम्न-लिखित प्रश्नों का उत्तर जान जेना चाहिए—

- १ मासिक धर्म कितने दिवस पर होता है ?
- २ प्रत्येक बार स्नाव कितने दिन तक रहता है ?
- ३ क्या उनमें कभी गड़बड़ी भी हो जाती है ?
- ४ पिछता बचा कीन सी तारीख़ को जन्मा था १ वर्ष, महोना श्रीर तारीख़ सब मालुम होना चाहिए।
- १ वचा जङ्काथाया जङका?
- ६ वह उचित समय के पूर्व अथवा उसके परचात् अन्मा था अथवा उसका अन्म ठीक समय पर हुआ था ? यदि उसने कुछ डिन छोड़े थे व अधिक लिये तो वह कितने दिन थे ?
- ७ कितने दिन तक वचे को दूध पिद्धाया गया था?
- म श्रातिम प्रसव के कितने दिन पश्चात् मासिक धर्म श्रारभ हुश्रा था ?
- ह यदि हो मके तो श्रंतिम बचे के जन्म के पश्चात् सब मासिक सार्वों की तारीख़ मालूम कर जेनी चाहिए।
- १० श्रगले साव की तारीख़।
- ११ श्रतिम बच्चे के जन्म के पश्चात् क्या कोई गर्भ गिरा ?

१२ तुमरे बजों के जन्म की सारीत्र जीर उनकी जाति।

किस्टर दीमन का कथन है कि इन मब बातों का जान पास

करक मंत्री बच्चे की टाक जाति बनाने में उनकी कभी अमफलता
नहीं हुई है। वह कहने हैं कि उनका अपन २०% मदा ठाक निकला
है। ३% की पुटि इम कारण होती है कि उनकी मारी आवश्यक

म्वना टाक-टीक नहीं मिलती । बहुधा माता है व विता
उपयुष्ट प्रश्नों का उचित उत्तर नहीं दे पाते। श्रीर कभी कभी
उनकी गलत मुचना मिल जाना है।

श्रमा तक किया वजानिक ने दिम-प्रधि में हिम की निक्कते हुए नहीं देया है और न शुक्राणु द्वारा उसका गर्भाघान होने हो देग्या है। इसा कारण इतने प्रकार के चनुसान दिए जाते है। होटे जतुत्रों में यह मारी घटना देखी जा चुको है और उसी के अपर मनुष्य में भा हानवाखी घटनात्रों का श्रनुमान किया जाता है। यह सममा जाता है कि जैया वहाँ होता है बैसा ही मनुष्य में होता होगा । किंतु कीन वह सकता है कि मनुष्य के हिंस श्रीर शुक्रालुश्रों में दूसरे पशुश्रों के दिस श्रार शुक्रालुश्रों से कुछ भिन्नता नहीं है। भिन्नता कुछ न कुछ ध्ययम्य है। मनुष्य के दिम श्रीर शुक्राणुश्री के मेल मे मनुष्य ही उत्पन्न होता है भीर पशुप्रा के दिम थीर शुक्रासुणों के मेल से वही पशु उत्पन्न होते है जिनके वह डिंम और शुक्षाणु है । उनसे दूपरे पशु नहीं उरवज्ञ होते । मनुष्य में किसी दिन श्रीर गुक्राता से लड़का उत्पन्न होना है, किनु दूसरे में लहको होतो है। इससे मालूम होता है कि किसी प्रकार का यतर भवण्य है, किंतु श्रमी तक हम उस श्रतर की नहीं जान सके हैं। समत्र है, वह दिन शीघ ही श्राजाने जब हमें वह श्रतर दोखने स्वर्गे श्रार डिम के परिवक्त होने को भा हम देख सके।

ऐना होने पर इच्छित साति का बचा उत्पन्न करना कुछ कठिन न होगा।

होटे पशुर्क्यो पर वैज्ञानिकों ने जो श्रन्वेपण किए हैं उनके परि-याम इन सिद्धातों से भिन्न हैं। उनके श्रनुसार जाति का निश्चय करना किसी प्रकार की बाह्य दशा पर निर्भर नहीं करता। भोजन इत्यादिक घटाने-चढ़ाने व माता-विता की श्रायु इत्यादि का प्रभाव चाहे कुछ लदके श्रीर लड़कियों की पहचा की निष्पत्ति पर पड़े, कितु स्वय वर्षे को जाति को बनाने में उन दशाणों का कुछ प्रभाव नहीं पहता। आजकल वैजानिक लोग उत्पादक सेला में कोमी-सोमों ( Chromosome ) को मानते हैं। यह कोमोसोम स्दम-दशंक पत्र के द्वारा उड़े की भाँति दिखाई देते हैं। प्रत्येक जाति में इनकी एक विशेष सत्या होती है । पुरुष के उत्पादक सेलों में इनकी सख्या ४० होती है । जिम समय शुकाणु श्रपने पूर्वज सेला से, जिनकी Spermatocy te कहते हैं, वनते हैं उस समय पूर्वज सेलों के पक्षीकरण में इन क्रोमोसीम के प्रवध में कुछ परिवर्तन होता है । सैतालिस क्रोमोमोम २३ जोड़ों में एकत्रित हो जाते हैं, थीर एक कीमोसोम श्रलग रह जाता है जिसकी x-क्रोमोसोम कहते हैं। जिस समय इन सेलों से शुकाशु वनते हैं तो यह जोड़े भिन्न-भिन्न होकर दोना शुक्राणुत्रों में चले जाते हैं, क्योंकि एक पूर्वज सेल में केवल दो ही शुक्ताणु वनते हैं। इस प्रकार प्रत्येक गुकाणु में २३ क्रोमोसोम हो जाते हैं। किंतु वह x-क्रोमोमोम देवल एक ही शुक्राणु में जाता है।

उधर डिभ में इस प्रकार का कोई X-कोमोसोम नहीं होता। उसके क्रोमोसोम विभाजित होकर पूर्वज सेला से दोना डिभॉ में समान सरया में चले जाते हैं। इस प्रकार प्रस्येक डिभ में समान कोमोसोम रहते हैं। वैज्ञानिकों को प्रयोगा द्वारा यह मालूम हुआ है कि जब x-क्रोमोसोमवाला शुक्राणु डिम में मिलता है तो स्वीजाति का वचा उत्पन्न होता है। किंतु यदि द्मरे शुक्राणु का डिम से स्योग होता है तो उमसे पुरुप वालक उत्पन्न होता है।

यह प्रयोग होटे श्रेगी के उन जनुष्यों पर किए गए हैं जिनके जनक सेल पारदर्शी होते हैं । उनमें देखी हुई घटनाश्रों ही पर मनप्य के मवध में भी सिद्धात निर्द्धारित किए गए ई। साधारण-तया विद्वान् यही मानते हैं कि एक दिभ के लिये केवज एक हो शकारण की भावश्यकता होतो है। एक शुक्राणु से सयोग होते ही उसका गर्भाधान हो जाना है । किंतु यह एक गृद समस्या है कि जहाँ एक ही शुकारणु से काम चल सकता था वहाँ प्रकृति ने इतनी फ्रिज़्बाख़ची क्यो दिखाई है ? सारे स्थानों में तो प्रकृति श्रत्यत कजुवी के माथ काम लेती है कितु यहाँ इतनी दाना क्यों यन गई है ? जहाँ केवल एक का काम है वहाँ लाग्वों का खर्च करना तो युद्धिमत्ता नहीं कही जा सकती । किंतु वास्तव में शुकाणु श्रीर हिभ का गर्भाधान तो किया ने देखा नहीं है। समव है कि एक दिंभ का गर्भाधान करने के लिये केवल एक हा शुक्राशु काफा हो, क्ति इससे विरुद्ध होने की भी सभावना हो सकतो है। वास्तव में इस बात का पूर्णतया निपटारा तभो हा सकता है अब शुक्राणु श्रीर हिंभ के सयोग को देखा जाय।

मिस्टर दीसन श्रपने सिद्धांत में यहाँ तक विश्वास रखते हैं कि उनका कथन है कि मनुष्य श्रपनी हच्छा के श्रनुसार सतान उत्पन्न कर सकता है। वह चाहे तो पुत्र हो, चाहे पुत्री हो। वह कहते हैं कि वहुत से लोगों ने उनकी सलाह से काम किया है भीर सतोपननक परिणाम हुए हैं। नहीं कहा जा सकता कि इन

## जाति की उत्पत्ति

महाशय का दावा कहाँ तक ठाक है। यद्यपि इनको श्रपने सिद्धात मे दढ़ विश्वाम है, किंतु वैज्ञानिक सपार उसको श्रभी तक मानने के लिये पूर्णतया प्रस्तुत नहीं है।

जाति का प्रश्न एक महान् गृद समस्या है। जिस दिन यह प्रश्न हल हो जायगा श्रोर यह माल्म हो जायगा कि श्रमुक कारणों से पुत्र व पुत्री उत्पन्न होते हैं श्रीर उन कारणों को वश में करने का साधन भी मनुष्य के हाथ में श्रा जायगा, उस समय कदाचित् यही ही हलचल मच जावेगो। प्रत्येक मनुष्य पुत्र ही उत्पन्न करना चाहेगा, पुत्री कोई भी उत्पन्न न करेगा। ऐमा होना श्रमंभव प्रतीत होता है; क्रोंकि प्रकृति के नियम श्रटल हैं श्रोर उसका चक्र श्रट्ट है।

## ञ्जानुवंशिक परंपरा

इस देख चुके है कि अब शुक्राणु और दिभ मिलते हैं तो उनमे एक अ्णसेल वनता है। इन अ्णमेल में दो वातों को प्रद्भुत शक्ति होती है। एक तो उममें माग होता है और भाग होकर उससे प्रनेक सेल तैयार हो जाते हैं। दूसरे इन मेर्जों से शरीर के भिन्न-भिन्न प्रग बनने हैं। यह सेल प्रारम ही से इस प्रकार कार्य करता है कि मानों वह श्रपने मविष्य के मार्ग से पर्शातया परिचित है और उमको उस पर ठोक-ठीक चलने का पूरा जान है, जिससे वह किमी स्थान पर मा बूटि नहीं करता , मीधा श्रपने मार्ग पर चलना हुन्ना श्रपने निर्दिग्ट स्थान पर पहुँच जाता है। इस सेल के साग से जो सेल बनते हैं वे ठोक एक निश्चित विधि का श्रवलवन करते हैं। जिन परिवर्त्तनों के पश्चात शरीर के भिन्न-भिन्न श्रम वनते हैं वे भी श्रत्यंत कमवद्ध होते हैं मानों उनको एक श्रत्यत चतुर श्रनुभवी मनुष्य कर रहा हो। बहिक याँ कहना चाहिए कि कुछ परिवर्तन तो ऐमे श्रद्भुत होते हैं, जो मनुष्य के कीशल श्रीर चातुर्य के श्राहर हैं।

इन सेलां से वहकर शरीर घन जाता है। किंतु यह शरीर ठीक वैसे हो थाकार श्रोर परिमाण का होता है जैसा कि उस जाति के व्यक्तियों का होता है, जो शुक्राणु श्रीर दिभ के प्रदायक थे। साराण यह है कि इन सेलों से जो व्यक्ति बनना है वह उसी जाति का होना है, जिसके कि माता-पिता थे। यह इसी नहीं होता कि एक जाति के गुक्राणु श्रीर दिभ से ट्रमरी जाति के व्यक्ति बन जाते। जो व्यक्ति इन सेलों से बनता है, उसमें सब वही गुण होते हैं जो माता-पिता में होते हैं। इभी-कभी न केवल यही, किंतु उनमें यधिक दूर के पूर्वजों के गुण भी देखने में श्राते हैं। प्रोक्तिसर शार्थर टामसन ने कई उटाहरण किसे हैं.—

''एक मनुष्य की दाहनों भी की रचना कुछ विचित्र थो। वह कमान के समान वहुत ही टेड़ो थो। बोच के कुछ बाल ऊपर की और को उठे हुए थे। उसके तीन पुत्रों में भी भी की ठोक ऐसी ही रचना है। उसकी एक पोतों को भी की बनावट भो ऐसी ही है, उसके पोतें को एक लड़की में भा ऐसी हो भी देख पड़तों है। धनुसधान करने से मालूम हुआ है कि इस मनुष्य के दादा और परदादा की भी भी ऐसी ही थी।

एक खी ने, जिसके भूरे रंग के केश थे, बाई आँख के नीचे एक चिह्न था और जो तोतला बोलती थी, एक मनुष्य से विवाह किया जिसके काले बाल ये और जिसकी भाषणशक्ति ठोक थी। उनके उन्नीम सतानें हुई, जिनमें से किसी में भी माता के दोष नहीं थे, उनके पोते-पोती में भी यह दोष नहीं थे। किंतु तीसरी सतित में एक कन्या हुई, जिसमें यह सब दोष उपस्थित थे। वह तीतला बोलती थी, आँख के नीचे ठोक बैसा ही चिह्न था और बाल भी भूरे थे।

श्रानुवशिक परंपरा-इससे प्रतीत होता है कि यह गुण किसी सतित में दवे रह जाते हैं श्रीर फिर प्रमट हो जाते है। इन सब विचित्र घटनाम्रों को वैज्ञानिक स्त्रानुवंशिक परंपरा के नाम द्वारा प्रकट करते हैं । इससे उनका यह श्रमिशाय है कि माता विता के गुण-टोप न देवत उनकी ही सतान में किंत् श्रागामी सत्तियों में भी पहुँच तकते है। श्रतएव श्रानुवंशिक परपरा के सिद्धात हारा इन सत्र चातों का पूर्णतया समाधान करना श्रावश्यक है। माता-पिता के गुण तो मतान में अवश्य ही याने चाहिए, क्योंकि जैसा हम पहले देख चुके हैं सतान माता-पिता दोनों के शरीर के श्रवयवों के मेल से बनतो है। श्रतण्व उनमें वह गुरा प्राना तो स्वाभाविक ही है। किंतु वे गुरा, जो पूर्वजों में उपस्थित थे, पात्रों फार प्रपात्रों में क्योंकर श्राते हैं। ऐसी कीनसी वस्तु है जो इन गुणों को माता-पिता से वचों में ले जाती है ? क्या शुक्राणु श्रीर डिभ में कोई ऐसी वस्तु होती है जी उन गुर्यों को सतान के शरीरों में तो जाती है ? श्रीर फिर वे गुर्य भावी सतति में क्योंकर पहुँ चते है ?

विछले समय के श्रूणशास्त्रवेत्ताणों का विचार था कि उत्पादक वीओं (शुक्राणु श्रोर हिंम ) में पृणे व्यक्ति के श्रयों को रचना श्रत्यत सुदम स्वरूप में वतमान (इता है, शरीर का प्रत्येक श्रम श्रत्यत सुदम कर्णों के स्वरूप में उपस्थित रहता है। इन वीओं के गर्भाधान के परचात वहां पूर्व सूचम प्रमा विकसित हो जाते हैं, उनकी वृद्धि हो जाती है श्रयीत सेन्न के स्वरूप से पूर्ण व्यक्ति के स्वरूप में श्राने में उन पूर्व सूक्ष्म प्रंगों का केवन विकास होता है। कुछ लोगों का यहाँ तक विचार था कि सावी श्रनेक संतति उत्पादक सेनों में सुद्म वीजरूप में रहती हैं। कुछ समस्ते थे कि यह सूक्ष्म रूप डिंभ में रहते हैं, कुछ का विचार था कि शुक्राणु उनका वामस्थान है।

किंतु देशानिकों का दूसरा दल इसको नहाँ मानता था। इस सप्रदाय के लोग कहते ये कि गाभित डिंभ में कियो प्रकार की रचना नहीं होती । वह एक रचना-विहीन सेख हैं । उसमें उन लोगों को भावा शरीर के प्रगा के कोई भा चिह्न नहीं दाखते थे।

इस कारण वह जपर के मत से सहमत नहीं थे श्रीर श्रूण की एक रचना-रहित सेल मानते थे।

मृध्म-दर्शक यत्र द्वारा जहाँ तक पता लगता है हिंस के सेल में किसा प्रकार की विशेष रचना नहीं पाई जातो, जिसमे कहा जा मके कि श्रमुक रचना से सिर वनेगा श्रोर दूसरी रचना से टाँगें वनेंगी । वह केवल एक प्राटोप्लान्स का टुक्स दिखाई देता है, जिमके सब भाग समान हैं फ्रार जिसमें घन्य सेलों की भाँति एक केंद्र रहता है। इपसे पहले मत के श्रनुयायियों के कयन का किसी प्रकार भी ठीक नहाँ माना जा सकना । यह मत विकास मत कह जाता है और दूमरे को Epigenisis कहते हैं। यद्यपि विकास मत पूर्णतया श्रप्रमाणित मिद्ध हो चुढ़ाहै, किंतु दोनो मत के श्रनु-यायियों में श्रव भो विदाद चलता रहता है। विकासमतानुयायी श्रवने मत में कुष्ठ परिवर्तन का चुके हैं। उनका कहना है कि ऋ्रा-सेल में यद्यपि कोई ऐसी विशिष्ट भिन्न रचनाएँ नहीं होतीं जो भिन्न भिन्न ग्रंगों को बनाएँ, किंतु उनमें श्रगुर्थों के भिन्न-भिन्न समृद रहते हैं जिनसे भिन्न-भिन्न श्रगों को रचना होतो है। सभव है कि भिन्न-भिन्न प्रसुष्रों से ही शरीर के भिन्न-भिन्न शंगों की रचना होती हो श्रीर भविष्य का वृद्धि-क्रम थार सतान में गुण थार दोप उत्पन्न करनेवाले ऐसे ही परिमाणुष्ठों के समूह हों, जिन पर श्रागे बननेवाले प्रासाद के श्राकार इत्यादि निर्भर करते हों। इस मिद्धात का समर्थन किन्हीं प्रयोगोद्वारा नहीं हुश्रा है। किंतु इस सिद्धात के मान लेने से बहुत सो कठिनाइयाँ दूर हो जातों है। इसो कारण बहुत से बैजानिक इस मत को किसी न किसी रूप में मानते हैं। यह मान लेना कि इन सेलों में किसी प्रकार की भिन्नता नहीं होती, उचित नहीं मालूम होता। बहुत से जतुश्रों के उत्पादक मेल समान हैं, क्यों कि यहां से देखने से उनमें कोई भिन्नता नहीं दोखतों। तब फिर यह केसे होता है कि एक उत्पादक सेल से मनुष्य बनता है तो दूसरे से बदर या घोड़ा बनता है। इस कारण कुछ न कुछ भिन्नता तो श्रवण्य है। केवल हम श्रमी नक उसे मालूम नहीं कर सके हैं। इस कारण इस मिद्धात को मान लेने से कि दखादक सेलों में पण्माणुश्रों के भिन्न-भिन्न समूह होते हैं, जिनसे भिन्न भिन्न श्रंग वनते हैं व गुण उत्पन्न होते हैं, यह कठिनता मिट जातो है।

वीजमन का सिद्धांन — माता विता के गुणों का सतान में आविभीन किस प्रकार तोता है, इस निषय पर अर्मनी के प्रोक्ते-सर वोजमेन (Wiesman) ने बहुत कार्य किया है। श्रीर उनका सिद्धात 'उत्पादक वीज की निरंतरता' (Continuity of Germplusm) नाम से प्रसिद्ध है। इनका मत है कि माता श्रीर विता के गुण उत्पादक में ज में कामोसोम के भीतर रहते है। यह कोमोसोम आति के गुणों के वाहक हैं, जो उनको एक सतित से दूसरी श्रीर दूसरी सतित से तोमरी सतित में पहुँ चाते हैं। इम पहले हो देख चुके हैं कि अ्यासेल में माता श्रीर विता दोनों के कोमोसोम उत्पादक सेलों से श्राते हैं। श्राधे कोमोसोम माता के श्रीर श्राधे विता के होते हैं। यहा कोमोसोम गुणों को माता-विता से वहाँ में ले आते हैं। वीजमेन मानता है कि इन कोमोसोमों में

श्रत्यत नृक्ष्म कण होते हैं, जिन पर मनुष्य के शरीर का श्राकार, उसके श्रमों को रचना, उसके गुण इत्यादि निर्भर करते हैं। इन मारे कणों के मनृह को उसने उत्पाद क बीज (Genmplasm) का नाम दिया है श्रीर प्रत्येक कण को वह निर्द्धारक (Detormments) कहता है, क्यों कि यह निष्ट्य करते हैं कि किम प्रकार उत्पत्ति होगी श्रीर कीन मो रचना केसी होगी। यह महाशय यह मानते हैं कि उत्पादक बोज को बनानेवाले माता-पिता नहीं होते हैं, किंतु वह पूर्वजों से बराबर चना श्राता है। श्र्यश्त जिम उत्पादक सेख में बचा बना है वह उत्पादक में का माता या पिता ने नहीं बनाया है, किंतु वह उस उत्पादक सेख का एक भाग है, जिससे स्वयं माता या पिता वने थे। श्रीर उनको उत्पन्न करनेवाले उनके पूर्वजों के उत्पादक में कुछ भाग थे। बोज़मेन का कहना है कि हमी कारण पूर्वजों के गुण वचों में श्राते हैं, क्योंकि उनको उत्पन्न करनेवाला वोज श्रस्थंत प्राचीन पूर्वजों से चला श्रा रहा है।

जिम समय किसी हिम व शुकाणु के उत्पादक चीज से कोई वचा बनना है तो उपके भिन्न-भिन्न भागों में भिन्न-भिन्न घ्रग बनते हैं। किंतु कुछ भाग ऐमा होता है जिसमें भविष्य का उत्पादक वीज बनता है। अर्थात् बच्चे का उत्पादक बीज माता-पिता के उत्पादक वीज का एक भाग है। इस प्रकार यह बीज एक वण से दूसरे वंश में चलता चला जाता है। इसका कहीं नाश नहीं होता। कहीं भी इसकी निरतरता नहीं दूदती। भिम उत्पादक बीज ने पितामह व मातामह को बनाया है वही माता और पिना को भी बनाएगा। फ्रीर उन्हीं से पुत्र या पुत्रों भी उत्पन्न होंगे। यही बीज ध्रागे की मतियों को भी उत्पन्न करने का काम करेगा।

वोज़मेन का कथन है कि "प्रत्येक उत्पत्ति में सारा उत्पादक

वीज शरीर बनाने के काम में नहीं श्राता ; माता-पिता का मारा वीज बचे के शरीर बनाने में ख़र्च नहीं होता । उमका एक भाग बिना किमी प्रकार परिवर्तित हुए उत्पादक बीज के रूप में संतान में चला जाता है।"

प्रोक्रेमर प्रार्थर टाममन इस सारे मत को उत्तम प्रकार से वर्णन करते हैं। वह ऋहते हैं कि "चटि किमी गर्भित हिंम से जियमें ग्र क स्व च प म गुगा वर्तमान है, कियी ध्यिक्ति की उत्पत्ति होती है नो उसमें यह घ क ख च. प म सव गुर् टत्पन्न होंगे। विंतु वह उत्पादक सेल जो प्रागे चलकर नई सतान वल्पन करेंने पहले ही में श्रमण हो चुके हैं श्रीर टनमें श्र. क न च प म सब गुण वर्तमान है। इस प्रकार नण व्यक्तिका जीवन भी उनती ही 'पंजी' से फ़ार म होना है।" प्रीफ़ेसर टामपन का कथन कुछ सीमा तक ठोक नहीं माल्म होता। उनका कहना कि दी ज से उत्पन्न हुण ध्यक्ति में घ्र क ख च प म सब गुग उपस्थित होंगे सारी वात को स्पष्ट नहीं करता । चाहें सारे गुण उपस्थित हों, कितु यह श्रावश्यक नहीं है कि सारे गुण उदय भी हों, श्रयवा सब गुणों का उस व्यक्ति में विकास हो। कुछ गुण टर प होंगे, कुछ रवे रहेंगे । यही कारण है कि यह देखने में घाता है कि कमी-कभी कई पीदियों के पञ्चात् मुद्ध गुण उदय होते हैं। पितामह या उनसे भो पूर्व पुरुषों में जो गुण ये वह बीच की डो या तीन पीढ़ियाँ में नहीं डिखाई देते । उसके प्रनात् वह फिर उदय होते हैं। इस कारण यह मानना पड़ता है कि यह श्रावश्यक नहीं हैं कि उत्पादक बोज में मस्मित्तित सब गुण एक ही साब उदय हो जायेँ । कुछ गुण टटय हाँ श्रीर कुछ दवे रहें, यह श्रसंभव नहीं है । इस प्रकार रुखादक बीज को परपरा सदा बनी रहती है। कोई व्यक्ति इस बोज को नहीं उत्पन्न करता। यह किसो व्यक्ति का बोज नहीं है, हिंतु एक सपूर्ण वश का बोज है जो श्रत्यत प्राचोन समय से चला श्रा रहा है। इस सिद्धात के श्रनुसार बचा माता वा निता से किसो प्रजार के गुण नहीं ब्रहण करता। उसके सारे गुण वश के गुण हैं। उसमें पिता व माता को समानता का यह कारण है कि वह भी उसी बीज से बना है, जिससे उसके माता-पिता बने हैं।

वितु प्रत्येक व्यक्ति में दो स्थानों से बीज श्राता है । साता का वाज दूमरे वश का श्रीर विता का बीज दूमरे वश का होता है। माता के डिम के बीज में माता के बग के गुण टर्पास्थत होते हैं श्रीर पिता के बीज में पिता के बश के गुण रहते हैं। जब यह दोनों बीज श्रापम में मिलते हैं तो उनसे उत्पन्न हुए व्यक्ति में दो प्रकार के गुण पाते हैं। वसे के गुण दो भिन्न-भिन्न वर्णों के गुणों का मिश्रण है। यही कारण है कि यचा न केवल माता ही का श्राकार व गुणों का प्रनुपरण करता है श्रीर न केवल पिना ही का । उममें दोनों ही की ममानता रहतो है। यटि उसमें एक ही प्रकार का बीज होता तो उमके समस्त गुण भो केवल एक ही वश के गुण होते। श्राधुनिक प्राणिविज्ञानवेत्ता सानते है कि डिभ के प्रीटोप्लाज्म में कुछ प्रानुविशक मृत्त गुण प्रवश्य होते हें, जैसे प्राकार की गोलाई, ग्रंगों को रचना या उनका स्थान या शरीर की श्राकृति । वेसा मानना विकासमत का एक परिवर्तित स्वरूप है। इस विचार के जनुमार डिम के भिन्न-भिन्न भाग भिन्न-भिन्न प्रगों की रचना के लिये उत्तरटायी है। इस सबध में प्रोफेसर विरुत्तन के किए हुए प्रयोगों से यहुत कुछ प्रकाश मिलता है।

प्रोक्षेमर विरुप्तन ने मोलस्क ( Mollusc ) जाति के जीवाँ पर कुछ प्रयोग किण्हें। इस जाति में तालाय में उत्पन्न होनेवाले घाँधे हत्यादि हैं। इन्होंने देन्या है कि यदि इन जतुयाँ के ख्रहों का कुछ भाग काट दिया जाय तो लेप प्रदं से जतु की उत्यक्ति तो ख्रवश्य होती है, किनु उसके शरीर के प्रा प्रपूर्ण रह जाते हैं। यदि गर्भित दिभ के दोनों भागों को, जब उसमें भाग होना ख्रारभ होता हैं, किमी प्रकार पृथक् कर दिया जाय तो प्रत्येक मांग में जतु के शरीर को उत्यक्ति होंगी, किनु वह दोनों ख्रपूर्ण शरीर बनेंगे। दोनों में किसी न किसो प्रग की कमी रहेगी। जब तक समस्त खड़ा वृद्धि न करेगा तब तक पूर्ण जतु नहीं बनेगा। इससे माल्म होता है कि सेन्न के मिन्न-भिन्न भागों में कुछ ऐसी बरतुएँ उपस्थित हैं जो शरीर के भिन्न-भिन्न भाग बनाती हैं। जब किसी विशेष प्रग की रचना करनेवाना मांग कट जाता है तो वह एग नहीं बनता।

इस प्रकार वीज़मेन के धनुमार वश के उत्पादक बीजों में चचे का शरीर बनता है। इस बीज के द्वारा बच्चे में टोनों छीर के गुणों के निर्दास्क पहुँचते हैं। इनमें सब प्रकार के निर्दास्क होते हैं। हाथ, नेज, नल, टांत, बाल, चर्म का वर्ण, छिस्थ हत्यादि मर्चों की उत्पन्न करनेवाले निर्दार्क दोनों छोर में बच्चे को बनानेन वाले बीज म आते हैं। अनत्व इन टोनों बानों के समान निर्दार् कों में खबम्य ही स्पद्धा होतो होगा. जिमसे या तो दोनों में जो बलवान है वह अपना प्रभाव डालता होगा, अथवा टोनों मिल जाते होंगे, दोनों एक द्मरे का नाश करते होगे, अथवा टोनों के सयोग से नए गुण उत्पन्न होंगे। हम माधारणतमा यह देखते हैं कि बच्चों में कुछ माता और कुछ पिता के गुणा होते हैं, उसके गुण माता-पिता के गुणों का मिश्रित फल होते हैं। ऐमा कभी देखने में नहीं आता कि बच्चे में केवल माता ही के गुणा हो अथवा सब गुण पिता हो के हों या सारे गुणा टोनों के गुणों का मिश्रण हों।

हम पहले मान चुके है कि जो वोज वशों को उत्पन्न करता है वह मारे वश का होना है; किसा एक ध्यक्ति का नहीं होता। यत्तपत्र किसी एक ध्यक्ति का नहीं होता। यत्तपत्र किसी एक ध्यक्ति में सारे गुण वश ही के होने चाहिए। यर्थात् एक वशे में जो गुण देवे जाने हें वह न केवज उसके माता व पिता हा के है, कितु उमके अनत पूर्वजों के गुण भी उसमें उपस्थित हैं। इम बात को मालूम करने के जिये कि कीन से पूर्व के किनने गुण वशे में आते हैं, प्रोक्तेयर गेल्टन ने कुकों पर अनेक प्रयोग किए और उनके परिणाम के अनुसार सन् १८६० में एक सिद्धात बनाया जिमको Law of Ancestral Heredity का नाम दिया गया। वह यह है—

''माता-पिता दोनो मिलकर वचे का शाधे गुण देते हैं, श्रर्थात् उनमें में प्रत्येक 💡 गुरा प्रदान करता है । वने के 🦻 गुरा वावा, दादी और नाना, नानी मिलकर उत्पन्न करते है। उनमें प्रत्येक जन वृ गुण प्रदान करता है। इया प्रकार इससे जगर की पोदी के पूर्वजों से है गुगा श्राते हैं। उनसे अवर की पीड़ीवालों से हैं ग्या प्राते हैं। इसी प्रकार क्रम चलता है। सब गुण मिलकर रे + रे + हे + ह .. १ के बराबर हो जाते हैं। गेल्टन का कथन है कि जिस प्रकार उत्पाटक सेलों में भाग होता है श्रीर जिस प्रकार उनसे कुछ भाग निकत जाते है और वचों को उत्पन्न करनेवाले सेल वनते हैं या दसे की उत्पत्ति आर्भ होती है उसकी देखते हुए यह नियम विजकुल ठीक है। कार्ल वियर्भन ( Kail Pearson ) ने भी इसी विषय पर दूसरी प्रकार से अनुसंधान किया है। उसके परिगाम गेल्टन के सिद्धात से बहुत कुछ मिनते हैं। यह श्रवश्य है कि माता-विता या पूर्वजों के गुण किसी विशेष नियम के अनुसार बच्चे में आते हैं, कितु ठीक प्रकार से कह देना

कि उनका श्रमुक सख्या एक स्थान से श्राती है श्रोग दूपरी सख्या कुसरे स्थान से श्राती है, श्रमभव है।

प्राण्यां में दो प्रकार के गुण पाण जाते हैं : ण्क तो बगानुगत (Inherited) श्रोर दूसरे लट्ट (Acquired) गुण होते हैं, जो कार्य की विशेषता या कार्याभाव के कारण विशेष व्यक्त में उन्दूत होते हें । यह बशानुगत गुणों से भिन्न होते हैं, क्यों कि वह स्वय व्यक्ति ही के जीवन में उत्पन्न होते हैं । प्रश्न यह है कि जो ऐसे गुण होते हैं, वह । पता से पुत्र को प्राप्त होते हैं या नहीं । वशानुगत परपरा के जितने भी मिद्धात हैं, वह इन दोनों प्रकार के गुणों में भिन्नता करते हैं । कुछ मतों के श्रनुसार लट्ट गुण समित में उन्दृत होते हैं, किंतु श्रिषक विद्वानों का मत है गुणा समित में उन्दृत होते हैं, किंतु श्रिषक विद्वानों का मत है गुणा समित में उन्दृत होते हैं, किंतु श्रिषक विद्वानों का मत है

लेम'र्क का मत — कुछ मनय हथा जय मत्र वैज्ञानिकों का मत इसके पक्ष में था। वह मानते थे कि जट्य गुण सतित को प्राप्त होते हैं। लेमार्क (Lamark) इस पक्ष का निर्माता था। लेमार्क का कहना है कि "व्यक्ति की रचना में जो भी पिन्वर्तन हुए है अथवा जो गुण उसने स्वय प्राप्त किए हैं, वह सतित द्वारा प्रहण कर लिए जाते हैं। परिवर्तन-युक्त व्यक्ति से जो सतान उत्पन्न होतो है, उसमें वह सय परिवर्तन उपस्थित होते है, जो माता व पिता ने किसी प्रकार अपने शरीर में उत्पन्न किए हैं।" इस प्रकार बहुत सी विचित्रताओं की व्याख्या हो सकती है। जिराफ (Graffe) की लवी गर्दन इस प्रकार सहज में समभी जा सकती है। युक्ष की पत्तियों को खाने के लिये यह जतु गर्दन कपर को वहाते रहे। घोरे-धोरे इनकी गर्टन लंबी होने जगी। जिन पशुश्रों की दो-एक इच लवी गर्दन हो गई, उनसे जो सतान

उखन हुई, उसको यह गर्दन की लंबाई पूर्व ही प्राप्त हो गई। इम नवं।न संतति ने यह गर्दन को लग करने का उद्योग जारो रामा, जिसमे उनकी गर्दन कुछ छोर लबी हुई। इनसे जो सनान हड उसकी गरन पहली जतित के गर्दन से श्रधिक लगे थी। इसी प्रकार कुछ मतातय। के पश्चान् जिराफ्र का गर्दन वर्तमान दण। में प्रा गई , हरिन की तेज़ों से भागने की शक्ति का श्राविभीव भा इमी प्रकार हुआ। अपने वैरियों से अपनी रक्षा करने के लिये यह पशु तेज़ी से दौढ़ने का उद्योग करते रहे और लो राफ्रि इसमे उनको प्राप्त होतो रही, उनको यरावर उनको संत.न प्रहण करतो रहा । इस प्रकार कुछ समय के पश्चात् इन पशुग्रों में इतना तेज़ दोड़ने की शक्ति श्वा गई। भाँपों के शरीर के लया होने के विषय में लेमार्क का बहना है कि "सर्प उन सरकते-बात्ते जतुत्रों ( Reptiles ) से, जैसे छिपकत्ती, गिरगिट इत्यादि, जिनके चार टाँगे थीं, उत्पन्न हुए हे। कितु यह पशु सदा पृथ्वी पर रंगने का उद्योग करते रहे। उनको छाटे-छोटे तग स्थानों में होकर निकताने, कादियों के नीचे छिपने इत्यादि भी श्रादत पड़ गई। इस प्रकार यह पशु मदा प्रपने शरीर की लया करने का उद्योग करते रहे, जिसका परिणाम यह हुआ कि उनके शरीर प्रत्यत सबे हो गण। यदि इनको टाँगें यहुन लबी होती तो वह उनका श्रमि-प्राय पूरा नहीं कर सकती थीं । श्रीर छोटी टाँगों से उनके चलने में याधा पडती। इससे इन जतुन्नों में पाँवों श्रीर टाँगों का कार्य हो जाता रहा। इस कारण इन अतुर्धों में यह श्रम भी विजकुल जाते रहे, यद्यपि प्रथम वह इनके शारीरिक रचना के भाग थे।"

उस समय के चैज्ञानिक लोग इस मत से सहमत थे। डारविन श्रीर स्पेसर ने लेमार्क के इस मत को मान क्रिया था। लट्ध गुर्गो

के सतित म उद्भृत होने को वह लोग मानते ये छार विकास का व्यारया करने में उसकी सहायता लेते थे। किंतु त्याजकल के विद्वानों को सम्मति इस मन के विलक्षत विरुद् है, यह इसकी मायता में तनिक भी विश्वाम नहीं करते । लेमार्च के मत की परीक्षा करने के लिये अनेक अयोग किए गए हैं। उनके परिगामाँ से इप मत का ननिक भी समर्थन नहीं होता। यहत से चुहों की पुँछों को कई सी पोड़ो तक काटा गया। किंतु फिर भा जो नण चुहे उत्पन्न हु॰, उनके पृँछें वतमान थीं। चीन में यह एक प्रधा है कि वहाँ की स्त्रिमों को बहुत छोटे छोटे जुते पहनाण जाते है। जब कन्या उत्पन्न होतो है तभो उसके पाँग में एक कड़ा ज़ता पहना देते हैं, जिसमें हमका पाँव न बढ़ने पावे। वहाँ छीटे छीटे पाँवों को सींटर्य समका जाता है। कहें सो जताव्टियाँ नक यह प्रथा निरतर जारी रहने पर भी घाज चीन में जो कन्याएँ उत्पन होती हे, उनके पाँव जन्म के समय छोटे नहीं होते । मुसलमाना में वचपन ही में सुन्नत करा देने की प्रधा जारी है फ्रोर फ्रनेक शताब्दियों से यह किया जा रहा है, विंतु उनमें ऐसा कोई बचा नहीं उत्पन्न होता जिसके शिश्न पर श्रमचर्म न हो।

वीज़मन के सिद्धात के प्रमुमार जट्य सस्कार सतित में उद्भृत नहीं हो सकते, वर्षाकि उत्पादक बोज का व्यक्ति से कोई समध हो नहीं है। वह बशानुवश से चला प्रा रहा हैं। व्यक्ति किसी प्रकार भी उसको बनाने में भाग नहीं लेता। हम देखते है कि लोहार के बाहु के पेशियाँ सटा घन चलाने से दढ़ हो जाती है, किंतु उसका बचा साधारण पेशियों के माथ जन्म लेता है। क्योंकि बाहु के पेशियों को दढ़ करनेवाले निर्दारक उरपाटक बीज में ममिलित नहीं है। उत्पादक बीज शरीर को उरपन्न करनेवाला हैं, न कि गरार बोज को । इसो प्रकार जिराफ स्वयं श्रपनी गटेन चाहे जितनी लवी कर ले, सिंतु इस कारण से कि विता का गर्दन लवी थी, पुत्र का गर्दन लवा नहीं हो सकती । विता छीर पुत्र की बनानेबाला उपाटक बाज उन दोनों के उत्पन्न होने के पूर्व बन चुका था श्रीर उसमें इन व्यक्तिया के सम्झारी के कोई निर्दारक नहीं थे।

इस प्रकार जब्ब संस्कार एक सतित से दूसरे संतति की नहीं प्राप्त होते , किंतु लब्ध मस्कार का जब्द यहा गह्यही में डालने-वाला है । एक प्रकार से मनुष्य म जितने सस्कार हैं, वे लब्ध है। खड़े होना, बोबना, चलना, मासपेशियों की बृद्धि, बृद्ध श्रवस्था में विर के बालों का उइ जाना, बुद्धावस्था का श्राना, द्य के दाँत। का गिरना, यह सब लट्घ सस्कार है । किंतु यह कभो ध्यान में भी नहीं प्रा सकता कि कोई ऐसा बचा भी होगा, जिसमें ये शक्तियाँ न हों। समय पर दृध के दाँत अवश्य ही तिरते है, वृद्वाचम्या श्राप्य शाती है, सिर के बाल श्रवश्य ही पक्ते हे । ये शक्तियाँ शरीर की स्वाभाविक सकत्तित शक्तियाँ माल्म होती है । किंतु खड़े होना, चलना, दौड़ना इत्यादि वार्ते वस को सीखना पढ़ता हैं। उसको जन्म से उनका कुछ ज्ञान नहीं होता श्रीर विना शिक्षा दिए हुए वह मीख भी नहीं सकता। किंतु वास्तव में प्रश्न यह है कि वह गुख या सस्कार जो विता या माता ने प्रवने शीवन में प्रवने उद्योग से प्राप्त किए है, वे वचाँ में जा सकते है वा नहीं। वैज्ञानिक लोग इस प्रश्न का उत्तर एकदम ''नहीं'' देते हैं। माता-पिता चाहे जन्म भर जल मे तरते रहे, कित वर्षे को तैरना प्रवश्य हो सीखना पहेगा। पोड़ी-दर-पोदा चाहे हम लोग घोती पहनते रहे। किंतु यचे को विना सिखाए हुण घोती पहनना नहीं प्राएगा।

हम प्रहार बचे के गुए प्रीर मंस्हार टन टायाडक बीज और निर्द्धारकों पर दिन्देर काते हैं, जो टमको नाना-पिता में नित्तते हैं। बचे में मन्हार निर्द्धारकों के स्वकृत में पहुँचते हैं, जिस प्रदार वे माना-पिता के शरीर में पहुँचे थे। टनमें बटा-दही करने की माना-पिता को शहि नहीं हैं; क्योंकि वे टनमें कहीं पुराने हैं।

इस सिटान के अनुमार संस्तारों को उपस करनेवाला उपातक बीत हैं और यह उपादन बीत महस्तें पूर्व श्नेतियों से चला आ रहा है, क्योंकि व्यक्ति इसके बनाने व परिवर्तन करने से किसी प्रकार का नाग ही नहीं लेता ! नव तो यह बीत उस समय का होना बाहिए, उच नमुख्याति का प्रादुर्माब हुपा था। उसी आदिम पुरुष का बात जाल प्रत्येक समुख्य के शरीर में है। इससे यह भिद्र हुखा कि समुख्य में सम्बर्ग था गुज भी वहां है जो उस खादिम पुरुष में थे।

न देवत यही, हिन् यह प्राटिम मनुष्य विकास का फल या। वावन के यून्स नवन्यों में परिवर्तन होते-होते खर्मस्य प्राणियों के परवात सनुष्य का श्राविसीय हुआ था। इससे यह परिणास निकल्ता है कि इस सनुष्य में वो बीच था, वह उस श्रादिस खीव का या, विश्व विकास से सनुष्य बनाई। इस प्रधार सनुष्य में सिवाय पशुन्मन्हारों के कोई सा उच्च सन्धार नहीं माने जा सकते। इस सिवाय पशुन्मन्हारों के कोई सा उच्च सन्धार नहीं माने जा सकते। इस सिवात के अनुसार साना-पिना से सनुष्य जो कुछ ब्रह्ण करता है, वह केवल शरीर को रचन जीर पाशविक संस्कार। इस साधारण अनुसव से यह जानते हैं कि दवे में पशुश्रों से अविक कुछ उच्च संस्कार रहते हैं। किसी वच्च में नोच मंन्कार होते हैं। बचपन ही से कोई बच्चे हुए होते हैं जीर कोई सजत ( यह मंत्कार प्रवर्ण ही दनकों साला-पिना से जा उनके पृत्री में सिलते हैं, जिन्हों हे उन गुणों को प्राप्त दिया या। इस उत्पादक बीज के धनुसार किसी बच्चे गुणों को प्राप्त दिया या। इस उत्पादक बीज के धनुसार किसी बच्चे गुणों को प्राप्त दिया या। इस उत्पादक बीज के धनुसार किसी बच्चे

में सिवाय पाशविक सस्कारों के श्रीर किसी प्रकार के सस्कार ही नहीं होने चाहिए। कितु हमारा 'साधारण छनुमव हमको यह बताता है कि बचे कुछ सस्कारों को लिए हुए ससार में जन्म जेते हैं श्रीर डन्हों मंहकारों के श्रनुमार वे दुष्ट या सजन होते हैं।

वैज्ञानिकों के श्रनुसार मोजन इत्यादि का उत्पादक बीज पर प्रभाव पड़ता है। शरीर का स्वास्थ्य उत्तम रहने से वह मो उत्तम दशा में रहता है। श्रन्य जोवित पदाधों की भाँति उसको भी भोजन श्रीर वायु या जल की श्रावश्यकता होती है। कुछ रोग श्रीर विप उसको हानि पहुँचाते हैं। कितु श्रीर किसी प्रकार से वीज पर प्रभाव नहीं पड़ सकता।

मेंडल का सिद्धान्त —गत शताब्दों में इस विषय पर मेंडल ने यहुत कार्य किया है। प्रेगर जाहन मेंडल (Gregot Johann Mendel) श्रास्ट्रिया का रहनेवाला था श्रीर एक गिरजे का पादरों था। वहीं पर श्रपने पुष्पाद्यान में उसने भॉति-भाँति के फूलोदार बुझों पर प्रयोग किए हैं। उसके प्रयोग विशेषकर मटर के जपर हुए हैं। भाँति-भाँति के मटर के बुझों को, कोई छोटे क़द के, कोई लंबे कट के, हरे फूलवाले पीले फूलवाले हत्यादि से उसने नए पौदे उत्पन्न किए श्रीर उन्हीं के परिणाम से एक सिद्धात बनाया, जिसको Mendalism कहा जाता है।

उसने ऐसे पीदों का सयोग कराया, जो एक दृमरे से बिलकुल भिन्न थे। यदि एक लबा था, तो दूसरा नाटा था। एक में यदि पीला फूल श्राता या, तो दूसरे का फूल हरा होता था। इनके संयोग से जो पीदे उत्पन्न हुए, उनमें मेंडल ने देखा कि वह एक ही माँति के हैं। सब लवे ही हैं व सब नाटे ही हैं। इस प्रकार एक सस्कार तो उनमें स्पष्ट है, किंतु दूमरा विलक्त ही नदारद है। इसमे उसने एक संस्कार को प्रधान माना श्रीर दृमरे को गीए। जो सस्कार स्पष्ट हो जाता है, वह प्रधान है श्रीर दूसरा जो स्पष्ट नहीं होता है, वह गीए है। यहाँ उमने देखा कि जब लवे श्रीर नाटे पौदों का उसने रुयोग कराया, तो उसमे केवल लवे ही पौदे उत्पन्न हुए। यहाँ पर लया होने का प्रधान सस्कार है श्रीर नाटापन गीए सस्कार है।

कवे और नाटे पीदों के सयोग से जो लये पीदे उत्पन्न हुए, उमने उनका श्रापम में फि। सयोग कराया । इस वार जो पीटे उत्पन्न हुए, उनमें प्रत्येक चार में एक पीटे में गीया सरकार स्पष्ट हो गया । वह स्वय जिखता है कि "इम प्रथम सर्तात के पादों का श्रापस में जद सयोग कराया गया, तो उससे टोनों प्रकार के पीदे उत्पन्न हुए। किंतु प्रत्येक चार में तोन तो जवे श्रीर एक नाटा था, जिसमें प्राचान नाटे पीदे की सब विशेषताएँ ध्यस्थित थीं। इम प्रकार प्रत्येक तोन प्रधान मस्कारों के प्रचात् एक गीया सरकार स्पष्ट हो जाता था। जितने भी पीटे उत्पन्न हुए, वे सब इसी माँति के थे। किसी भी प्रयोग से इन दानों के श्रातिरिक्न किसी प्रकार का पीदा नहीं उत्पन्न हुआ।"

इस बात का ठीक प्रकार से निश्चय करके मेंडल ने फिर इस सर्तात के पौदों का श्रापस में सयोग करधाया। उसने देखा कि गाँग सस्कारवाले पौदों से केवल उसी प्रकार के पौदे उत्पन्न होते हैं। श्रयात् यदि गाँग सस्कारवाले पौदों का रग हरा है, तो उससे केवल हरे ही रग के पौदे उत्पन्न होते हैं। शेप प्रधान सस्कार-वालों में से एक चौयाई पौदे केवल प्रधान रग व सस्कार के पौदे उत्पन्न करते हैं। शेप ४०% पौदे उसी प्रकार के पौदे उत्पन्न करते हैं, जैसे कि प्रथम सतित ने उत्पन्न किए थे, श्रयांत् प्रत्येक चार में एक गीए सस्कारवाला, श्रीर तीन प्रधान सस्कारवाले, जिनमें दा के सस्कार पृथातया शुद्ध नहीं थे, श्रर्थात् दृभरे सस्कार का उनमें कुछ छींटा था। इस प्रकार प्रथम सतित के सब पींदे प्रधान संस्कारवाले (मान लिया जाय कि वह पीला र ग है) हुए। इनसे जो पींदे टरपन्न हुए, उनमें तीन पीले रंग के श्रीर एक हरे रग का (जो गीए रग है) हुआ। इनका जब सयोंग कराया गया, तो हरे रग के पीदों से वेवल हरे पींदे टरपन्न हुए। शेप तीन पीले पीदों से एक पूर्णत्या पीले रग का हुआ श्रीर दो ऐसे हुए, जिनमें प्रधान सस्कार पीला रग था, किंतु हरे रग से वह अशुद्ध हो गए थे। इन अशुद्ध पीलों का जब फिर सयोंग कराया गया, तो उनमें पहले हो के समान परिणाम हुआ, श्रर्थात् एक पूर्ण हरा, एक पूर्ण पीला श्रीर दो अशुद्ध पीले पींदे हुए।

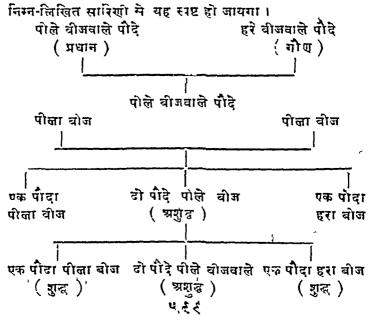

इस बात का श्रमुसंधान करके मेंडल ने इमसे श्रधिक गृद प्रश्नों को लिया। उसने ऐसे मटर के पौदों को लिया, जिनमें दो-दो विरुद्ध सस्कार थे। एक पौटे के बीज गोल श्रोर पीले थे, दूसरे पौदे के बीज हरे श्रीर सिलवटटार थे। इन पौदों के सयोग से जो नए पौटे बने, उनमें सब प्रकार के पौदे थे। उनसे गोल श्रोर पोले रग की मटर, गोल श्रोर हरे रंग की मटर, सिलवटटार हरे रंग की मटर श्रीर सिलवटटार पोले रग की मटर उत्पन्न हुई। किंतु यहाँ भी इन भिन्न भिन्न प्रकार की मटरों की सख्या में एक विशेष निष्पत्ति थी।

हन प्रयोगों के परिणामां हारा मेडक ने सिद्धात बनाना आरंभ किया, जिसकी सहायता से वह इन सब घटनाओं का समाधान कर सके और बता सके कि ऐसा क्यो होता है। उसके विचार में इन भिन्न-भिन्न सस्कारों के निर्द्धारक उत्पादक सेकों में हो रहते है। किंतु विरुद्ध सस्कारों के निर्द्धारक एक सेका में नहीं रहते। उसके विचारानुसार यह विरुद्ध सस्कारों के निर्द्धारक सदा जोड़ों में रहते हैं। अर्थात् यह जोड़े भिन्न सेकों में रहते हैं। वह यह भी मानता है कि विरुद्ध सरकारों के निर्द्धारकों के जोड़े सदा समान सख्या में रहते हैं। इससे वह मानता है कि पुरुप और की सेकों के भिन्नने से बच्चों की उत्पत्ति उसी प्रकार होगी, जिस प्रकार उसने बताई है, जिसका जपर उन्ने ख किया गया है।

उदाहरण के लिये मटर की फिर लेते हैं। मटर के बीज में श्रेयवा उत्पादक सेल में पीला निर्दारक होगा श्रयवा हरा निर्दारक होगा। दोनों नहीं होंगे। पुरुष-उत्पादक सेल श्रीर स्नी-उत्पादक सेलों में भी इसी प्रकार का प्रबंध होगा। यह निर्दारक दोनों में भिन्न-भिन्न होंगे श्रीर एक सेल में एक ही प्रकार के निर्दारक होंगे। श्रय यदि दोनों सेलों का समागम होगा, तो दोनों भाँति के सेलों के सयोग का वरावर श्रवसर रहेगा, क्योंकि निर्दारकों की रुख्या वरावर है। इससे पुरुप सेल का पीला निर्दारक एक बार स्त्री-सेल के पोले निर्दारक से मिलेगा श्रीर दूमरी बार हरे निर्दारक मे मिलेगा। इस प्रकार एक पूर्ण पीला श्रीर एक पीला हरा (श्रशुद्ध) मटर का वीज वनेगा। इसी प्रकार हरा निर्दारक एक पूर्ण हरा श्रीर एक हरा-पीला वीज वनागा। यही मेंडल के सिद्धात का सार है।

यहाँ पर जाति का प्रश्न उठता है। क्या जाति का निर्णय भी मेडल के सिद्धात के प्रनुमार होता है। सभव है कि छो के उत्पादक सेल में डोनों छो और पुरुप निर्द्धारक हों। प्रीर पुरुप के उत्पादक सेल में केवल पुरुप निर्द्धारक हों, जिमसे छी सस्चार प्रधान हो जायगा। ऐमा होने से मंडल के प्रनुसार खी के प्राधे सेलों में पुरुप निर्द्धारक होंगे और प्राधे सेलों में छी निर्द्धारक होंगे। इससे जब पुरुप के पुरुप निर्द्धारक छो के उन सेलों से मिलेगे, जिनमें पुरुप निर्द्धारक हों, तो पुत्र उत्पन्न होगा। जब पुरुप के पुरुप-सेल छी के छी-निर्द्धारकवाले सेलों से मिलेंगे, तो कन्या होगी; क्योंकि छी-सस्कार प्रधान है।

यह केवल एक कराना है। मेंडल का सिद्धात वंशानुगत परंपरा के सर्वध में श्रन्य सब सिद्धातों की श्रपेक्षा उत्तम है। परीक्षाओं में वह ठीक उत्तरता है।

## रुद्धि, रुद्धावस्था और मृत्यु

जीवन श्रीर मृत्यु टोनॉ शट्टों का रात-दिन की भाँत जोड़ा है। जिसका ससार में जन्म होता है, जो जन्म धारण करता है, उसका कुछ समय के पश्चात् ग्रत भी होता है। ससार के मच पर कुछ समय के पश्चात् ग्रत भी होता है। ससार के मच पर कुछ समय तक श्रीमनव जेलकर प्रत्येक प्राणी इस मच को त्याग देता है। उसका भीतिक शरीर जिस प्रकृति से बना था, उसी में फिर मिल जाता है। इसी का नाम मृत्यु है। मृत्यु श्रीर जीवन का श्रीभन्न जोड़ा है। जीवन व जन्म का नाम लेते हो मृत्यु का ज्ञान हो जाता है। कोई यह नहीं सोच सकता कि वह इस ससार में सदा रहेगा श्रीर मृत्यु नामक घटना, जो प्रत्येक पाणी के श्रीभनव को समास कर देती है, उस पर कभी न घटेगी। प्रत्येक जन जानता है श्रीर मानता है कि उसको मरना एक दिन श्रवश्य ही है।

कितु मृत्यु क्या है । विज्ञान के नेत्रों से देखने में वह एक स्वाभाविक साधारण घटना है । जिस प्रकार समार में रात-दिन श्रीर घटनाएँ घटा करती है, उसी प्रकार यह मृत्यु की घटना भी घटती है । सहस्रों यत्र श्रपना काम करने के पश्चात् जीर्या शीर्या

हो जाते हैं। कियी यंत्र में कुछ अधिक दिन काम करने की शक्ति होती है, कोई कम समय तक हो काम कर सकता है। जितना उत्तम श्रीर सुक्म काम करनेवाला यत्र होगा श्रीर जितनी उसकी रचना श्रधिक गृह होगी उतना ही उसका जीवन छोटा होगा। कुछ समय के पश्चात् इस यत्र के कछ-पुर्ने घिस जाते हैं श्रीर वह वेकाम हो जाता है। परयेक फ़ैक्टरी के गोदाम में कितने इस प्रकार के इजिन के यत्र पड़े हुए दिलाई देते हैं । प्रत्येक वड़े-बडे स्टेशन पर जहाँ इ जिनो की मरम्मत होती है, ऐसे ख़ारिज व्यर्थ हुए इ जिन पढे दिखाई देंगे। इसी प्रकार यह शारीरिक यत्र जब काम करते-करते घिस जाता है श्रीर उसमे श्रधिक काम करने को शक्ति नहीं रहती, तो वह समार से ख़ारिज हो जाता है। जिम समय इस यत्र के पुर्ने विलकुल थक जाते है, श्रीर अपने कर्म को करने में श्रसमर्थ होने के कारण शिथिल पड़ जाते है, तो इस यत्र के कार्यमय जीवन की समाप्ति हो जातो है। हृद्य में जब रक्त भेजने की शक्ति न रही, फुस्फुल में रक्त को शुद्र करने की शक्ति न रही, मस्तिष्क में विचारने की शक्ति न रही श्रीर पाचन-प्रणाली में इस यत्र को पोपण करने की शक्ति न रही, तो यह यत्र श्रपना काम बद करके विलकुल शिथिल हो जाता है। इसी का नाम मृत्यु है।

किसी व्यक्ति की मृत्यु से ससार की क्या हानि होती है। जिन पदार्थों से उसका शरीर बना था, वह ससार में ही रह जाते हैं। जिति जल पावक गगन समीरा। पचरचित यह अधम शरीरा॥ प्रगट सो तन्त तव आगे सोवा। जीव नित्य तुम केहि लागे नेवा॥ शरीर के विश्लेषण से प्रत्येक रासायनिक मौजिक पटार्थ उससे पृथक होकर अपने पूर्व रूप में आ जाता है। शरीर में जो जल का माग था, बह वाष्प वनहर वायु में मिल जाता है। सारा खनिज माग पृथ्वी में मिल जाता है। उम मनुष्य के द्वारा जो ससार के लिये कमें होता था वह किसो दूमरे व्यक्ति के द्वारा होने लगना है। मामा-रिक कर्म ना मदा हुथा हा करते हैं। किसी व्यक्ति के श्रान-जाने में ससार की गति नहीं रुका करती है। सहस्वों जोग श्राते हैं श्रीर चले साते हैं किनु ससार का कम यो ही पूर्ववत वला जा रहा है।

मृतक व्यक्ति के लिये वही लोग रोते हैं. जिनको उसकी मृत्यु से हानि होती हैं। श्रीर जितनो हानि श्रिधिक होतो हैं उनना ही उसके लिये शोक भी श्रिधिक होता हैं। जिस व्यक्ति में कियो को कुछ लाम नहीं पहुँचन, उसकी रोनेवाले भी नहीं होते। कितने मनुष्य रात-दिन मृत्यु की प्राप्त होते हैं, जिनके परिवार, कुटुब, मित्र हरयादि कोई भी नहीं होते। उनके लिये दो श्रश्रु टप- कानेवाला भी कोई नहीं होता। जिनके बहुत बहा कुटुब होता हैं, जी श्रनेक प्राणियों का पालन-पीपण करते हें श्रोर दूमरों को जिनमे लाभ होता है उनके लिये श्रीक लोग शोक करते हैं। श्रीक केवल दपयोगिता पर निर्मर करता है।

कितु क्या मृत्यु श्रवण्यभावो है ? क्या प्रत्येक मनुष्य को मरना श्रवण्य ही है ? श्रमी तक तो ससार में कोई ऐमा प्राणी नहीं देखा गया जो इम घटना से वचा हो । कोई धोड़े समय के परवात्, कोई श्रीधक काल के पण्चात् इम घटना के चाुल में श्रवण्य फैंसा है । इस देखते है कि परिश्रम के पण्चात् विश्राम का नियम न केवल जीवित संमार ही के लिये, कितु प्राण्यरहित वस्तुश्रों के लिये भी श्रावण्यक हैं। वह भो कुछ काल के पण्चात श्रपना कर्म करना छोड़ देती है, तो फिर इस सजीव वस्तुश्रों से किम प्रकार श्राशा कर सकते हैं कि वह इस प्राकृतिक नियम का उल्लंघन कर सकेगी। इस शरीर को भो अपना कर्म करने के पश्चात् श्रवण्य ही श्रपनी श्रवस्था का परिवर्तन करना होता है। इस श्रवस्था के परिवर्तन का हो नाम मृथ्यु है। विज्ञान इस विषय में क्या कहना है, यह श्रागे चलकर हम विचार करेगे, कितु यहाँ इतना कहना हो पर्याप्त है। कार्य काल के पण्चात् जीर्ण-शोर्ण श्रवस्था को त्याग कर दूसरी श्रवस्था में श्राना श्रनिवार्य है।

वृद्धि—मनुष्य के जीवन का तीन श्रवस्थाएँ होती हैं। किवयों ने तो मात श्रवस्थाएँ तक मानो हैं। सभव है, उनमें कुछ वैज्ञा निक सत्य भो हो, किंतु माधारणतया तीन श्रवस्थाएं मानो जातो हैं। जन्म से लेकर युवा होने तक प्रथम श्रवस्था होतो है। इसके परचात् युवावस्था श्रारम होती है, जो वृद्धावस्था के पदार्पण के समय तक रहतो हैं। उसके परचात् वृद्धावस्था इस शरीर का जार्ण काल होता है श्रीर उसके माथ शरीर का भो श्रंत हो जाता है। प्रथमावस्था में शरीर को वृद्धि होता है। दूसरो श्रवस्था में शरीर को सब शिक्षयाँ श्रवस्था में शरीर को सब शिक्षयाँ श्रवस्था में शरीर को सब शिक्षयाँ श्रवस्था में यह शिक्षयाँ उनने पूर्ण विकास पर होतो हैं। तासरो श्रवस्था में यह शिक्षयाँ उनने वगती हैं। यह शरीर का जार्ण काल है।

साधारणतया यह विचार फेता हुआ है कि जन्म के परचात् युवाकाल के आरम होने तक शरोर को तेज़ी से वृद्धि होती है। वास्तव में यह विचार विलकुल असत्य है। इस विषय में बहुत से अन्वेषण हो चुके हैं और उनसे यह परिणाम निकला है कि जन्म के परचात् वृद्धि की गति वृद्धावस्था के अत तक वरावर कम होती जाती है। यद्यपि यह वृद्धि का कमो जोवन-पर्यंत एक समान गति से नहीं होती, किंतु तो भी कम अवश्य हो जाती है जितनी अधिक वृद्धि गर्भावस्था में होती है उननो जन्म के परचात् नहीं होती। जन्म लेने पर प्रथम वर्ष में जितनी वृद्धि होती है उतनी दूपरे वर्ष में नहीं होती। दूपरे वर्ष से नोमरे वर्ष में कम वृद्धि होती है। इसो प्रकार प्रतिवर्ध वृद्धि की कमी होती चली जाती है। वृद्धा-वस्था में यह कमी बहुत श्रिथिक हो जाती है। यहाँ तक कि वृद्धि विलकुल ही वद हो जाती है श्रीर शरीर का भार घडने लगता है।

प्रन्वेपण से यह मालूम हुआ है कि जब बचा उत्पन्न होता है, तो उसका भार २ है सेर होता है। प्रथम वर्ष के अन में उसका शरार-भार १ है सेर होता है, अर्थात् १ है सेर बढ़ता है। दूमरे वर्ष के अन में उसका भार ११ है सेर हो जाता है। प्रर्थात् दूमरे वर्ष रहे सेर बढ़ता है। इस मकार प्रथम वर को अपेक्षा उमका भार ३ है सेर कम बढ़ता है। मिस्टर जैवमन ने गर्भावस्था में बच्चे के भार का पता जगाया है और उन्होंने अर्को को प्रकाणित भी किया है। उनका कहना है कि सबसे अधिक बृद्धि गर्भ के पहले मास में होतो है। इस समय में बच्चे में १०,००० गुणा बृद्धि होती है। इसके पण्चात् के महीनों में बृद्धि कम हो जाती है। महाणय की उथाल ने निम्न-लिखित अक लिखे हैं—

यायु दिना में गरीर-भार (ग्राम में) प्रतिदिन की वृद्धि प्रतिदिन की प्रतिशतवृद्धि

| ٥   | 800000 |        |        |
|-----|--------|--------|--------|
| 5   | ० ०३   | ० ००३७ | 80 000 |
| 50  | ० न्द  | ¢30 0  | ३०७    |
| २०  | 3 8    | 0 3=   | 9 ६    |
| २ ह | 2.0    | 0 9    | Ę      |
| ३४  | 3 ¢    | ٥٩     | 8 8    |
| 80  | 98 0   | 3 2    | २६     |
| ६०  | २२० ०  | 900    | = 8    |
| 300 | 200 0  | 18 X   | ३०     |
|     |        | ६०६    |        |

## वृद्धि, वृद्धावस्था श्रीर मृत्यू

| <b>भागु दिनों</b> में | शरीर-भार (त्राम में) | प्रतिदिन की वृद्धि | प्रतिदिन की प्रतिशतवृद्धि |
|-----------------------|----------------------|--------------------|---------------------------|
|-----------------------|----------------------|--------------------|---------------------------|

| १२० | 92000  | >00  | २०  |
|-----|--------|------|-----|
| १६६ | २८०००  | २१ ० | 9 9 |
| २५० | ३८०००  | 38 0 | ० ६ |
| २५० | ४४०० ० | २३०  | ٠٠٠ |

यह श्रक श्रत्यंत सावधानो के साथ प्राप्त किए गण हैं श्रीर श्रन्वेपराकर्ताओं द्वारा यह श्रक प्राप्त हुण हैं। इनसे स्वष्ट है कि वृद्धि का निष्पत्ति प्रथम मास से श्रागे वरावर कम होती जाती है, यद्यपि सपूर्ण वृद्धि श्रांधक हो जाती है।

बोडविच के अन्वेपणों से यह पता जगता है कि जड़कों की श्रोपेक्षा युवावस्था के समाप पहुँ चकर ताइकिया में वृद्धि श्रीधक तेज़ी से होती है । इससे उनमें लड़कों को श्रपेचा युवावस्था शीघ्र श्रा जाती है। बारह श्रीर पद्रह वर्ष की श्रायु के बोच में बाइकियों के शरीर का भार बाइकों से श्राधिक हो जाता है। इसके परचात् फिर लडकों में श्रधिक वृद्धि होने लगती है श्रीर उनका शरीर-भार श्रीर लंबाई इत्यादि लड़कियों से बढ़ जाते हैं। वास्तव में शरीर की वृद्धि सदा एक समान गति मे नहीं होती। किपी विशेष समय में श्रिधिक वृद्धि होती है , उसके पण्चात् यह वृद्धि कुछ समय तक के लिये रुक जातो है, फिर कुछ समय तक शाघ्रता से होता है। इस प्रकार क्रम चलता है। कुछ वैज्ञानिकों का विचार है कि वृद्धि के इस प्रकार के चार चक होते हैं, प्रशांत जीवन में चार बार एपा समय आता है जब वृद्धि तेज़ो से होती है। प्रथम वृद्धिकाल गर्भ का स्थिति से प्रारम होता है और जन्म के एक वर्ष के पश्चात् समाप्त हो जाता है। दूमरी वार वृद्धि दूसरे वर्ष से श्रारभ होती है श्रीर सादे पाँच

साल की श्रायु तक पूर्णतया जारी रहती है। उसके पण्चात् वृदि फिर कम हो जातो है। तोसरो वार वृद्धि ग्यारह व बारह साल से श्रारम होकर कोई पचीस वर्ष तक जारी रहती है। इसके परचात् युवावस्था में भी कुछ समय के लिये वृद्धिकाल फिर श्राता है, जो वृद्धावस्था के श्रारम होने तक जारी रहता है। किंतु इस समय वृद्धि वहन ही धोमी होती है।

वृद्धावस्था के प्रारभ होने पर शरीर का सब शक्तियों का हास होने चगता है। शरीर के ततुश्रों में परिवर्तन हो जाते है। प्रथम यह परिवर्तन स्पष्ट नहीं मालूम होते. किंतु पण्चात् की विलकुल स्पष्ट हो जाते हैं। शरीर की श्रस्थिय। को दृदता जानो रहती हैं। उनमें खनिज बन्यों का श्रधिकना हो जाता है । कारटिलेज में कहापन था जाता है। धमनियों के दावारों में चूने के लवण एकत्रित होने लगते है, जिससे उनका लचकी लापन जाता रहता हैं श्रीर वह कठिन रख्नु के समान ही जाती है। नेंत्र के ताल श्रीर क्नीनिका में परिवर्तन हो जाते हैं। शरीर के पेशा घुत्तने खगते है। वह दुर्वल घीर पतले हो जाते हैं। नाहियों में भा परिवर्तन हो जाता है। मस्तिष्क की शक्ति कम हो जाती है। पाचनशक्ति भी क्षीया हो जाता है। शरीर की जितनी निस्नोत अधि हैं, उनका उड़ेचन घट जाता है। शिर के वालों के रजक कर्यों का नाश होने लगता है । इस प्रकार प्रोटोप्लाज्म को रचनाशक्ति निरतर कम होती जाती है। किंतु शरीर की मृत्युका तत्काल कारण किसी एक विशेष खग का विकृत होकर श्रपने कर्म को छोड़ देना होता है। उस समय भी शरीर के दूपरे आग, यदि टनको पोपण मिलता रहे, तो जोवित रह सकते है। किंतु तो भी वैज्ञानिक खोजों से यही मालूम होता है कि प्रत्येक जीवित पदार्थ का स्वामाधिक श्रत उसका कर्म में श्रशक्ति श्रथवा मृत्यु है। ऐसा समय श्राना श्रनिवार्य श्रोर श्रावश्यक है जब उसकी शक्तियों का श्रत हो जायगा श्रीर वह श्रपने जीवन के लिये श्रावश्यक कियाएँ करने में श्रसमर्थ होगा।

र्कतु बृद्धावस्था में शरोर में जो परिवर्तन होते हैं, उनका क्या कारण है ? कुछ वैज्ञानिका का विचार है कि शरीर के बहुत से सेल, जो युवावस्था में वहुत ही खामदायक काम किया करते हैं, दूषित हो जाते है। जीवन में शरार की किया हा से प्रतेक विष वना करते हैं। यह विप सेलों में एकत्रित होते रहते हैं। इन विषों द्वारा उन सेलों में विकार श्रा जाता है श्रीर वह सेल शरीर के ततुर्श्वों का नाश करना आरभ का देते हैं। मेचनिकाफ़ ने ऐसे बहुत से सेलों के चित्र दिखाए हैं। उनका कहना है कि यह सेल उस विप के फ़ारण पागल हो जाते हैं। वह प्रपना स्वाभाविक कर्म तो भूल जाते हैं और उसके स्थान में शरीर के तंतुओं का नाश करना आरभ कर देते हैं। बृदावस्था में जो बाल खेत हो जाते है, उसका यही कारण है कि कुछ विशेष प्रकार के सेल एजक कर्णों का भक्त ए कर लेते हैं। म्रस्थियों के दुर्वत होने का कारण यह होता है कि प्रस्थिभजक ( Osteoclasts ) नामक सेल जो पहले श्रास्थियों को बनाने में सहायता देते थे, वे उनके खनिज लवणों को ग्रस्थियो में से निकाल लेते है। इस प्रकार चुने के जवस श्रस्थि से निकलकर रक्त में मिलकर धमनियों श्रीर शिराश्रों की श्वारों में पहुँचते हैं और वहाँ एकत्रित हो जाते है, जिससे धम-नियां कडी हो जाती हैं। श्रीर उनके जचक का गुण नष्ट हो जाने से वह अपना कर्म करने में असमर्थ हो जाती हैं। इसी प्रकार इस विज्ञानवैत्ता की सम्मति में मासपेशो का नाश करनेवाले भी

एक प्रकार के ततु होते है। मस्तिष्क के सेकों का नाश करनेवाले सेकों की इसने Neurophag अर्थात नाड़ीमक्षक का नाम दिया है। शरीर के दूसरे ततुश्रों को भी भक्षण करनेवाले सेक बन जाते हैं, जो उनका नाश कर देते हैं।

इस प्रकार सब तत्था का बृद्धि कम होती चली जाती है, उनकी शक्तियों का नाश होता है, उनमें कम करने की सामध्य नहीं रहती, उनकी सीखता श्रिक हो जाती है श्रीर धत को शक्तियों का पर्ण हाय होने पर उनको मृत्यु हो जाती है।

कितु जैया कि हम रात-दिन देखते हैं अधिकतर मनुष्यों को अकाल-मृत्यु होती है। सदा यहां देखने में आता है कि मरनेवाले को कोई रोग होता है, जिससे उतके शरोर का अत होता है। कभी कोई ऐसी घटना हो जातो है, जिससे उसके प्राग्तात हो जाते हैं। मोटर, रेज, गाड़ा, युद्ध हत्यादि मनुष्य के जीवन को नाश करनेवाजा सहस्तों ऐसी घटनाएँ होती हैं। स्वामाविक अथवा काल मृत्यु होते बहुत ही कम देखा गया है, जहाँ शरीर का अत केवज इसी कारण हुआ हो कि अगों में कम करने की शिक्ष विवन्नुल चीण हो चुकी हो। कभी कटाचित् कोई ऐसी मृत्यु सुनी जाती हो। मदा मृत्यु का कारण कुछ न कुछ रोग होता है अथवा कभी कभी घटनाएँ हो जाती है।

'शरीर व्याधिमदिरम्' का वाक्य प्रत्यत ही बुरा प्रभाव डालने-वाला है । शरीर न कभी व्याधि का मंदिर या घोर न कभी होगा । प्रकृति ने उसकी हस प्रकार को प्रद्भुत शक्तियाँ प्रदान को हैं कि वह ससार में जो सहस्तों रोगों के कारण वर्त मान हैं, उनसे प्रयनी रक्षा कर सके । श्रीर वास्तव में शरीर उन सय कारणों से श्रयनी रक्षा करता हैं। शरीर के इस कार्य का

इमको तनिक भी पता नहीं होता, किंतु वह निश्चयरूप से श्रमेंक रोगोत्पाटक जीवाणुष्ठों को जो उसके भीतर प्रवेश करते हैं, नाश करके श्रपनो रचा करता है। यदि हम श्रपने शरोर की पूर्णतया परीक्षा करवावें, तो हमको मालूम होगा कि हमारे शरीर के प्रत्येक भाग में कितने रोगों को उत्पन्न करनेवाले जीवाणु रहते हैं। हमारे मुंह हा में कम से कम छ प्रकार के जीवाण मदा उपस्थित रहते हैं। हमारे श्रतियों में इन जावागुश्रों का एक बहुत बड़ा उद्यान है, जहाँ यह श्रमाणित जीवाणु रात-दिन उत्पन्न हुश्रा करते हैं। हमारे चर्म पर कितने जावाणु रहते हैं । किंतु तो भी हम रोगों से मुक्त रहतें हैं। शरीर की श्रसाधारण शक्तियाँ उनकी नाश करके हमको स्वस्थ स्खता हैं। हम उसी समय रोगी होते हैं जब प्राकृतिक नियमों का पूर्ण उल्ल घन करते हैं और प्रकृति हम से जो बात चाहती है उससे विरुद्ध कर्म करते हैं। प्रकृति हमको श्वास द्वारा शुद्ध वायु भीतर लेने के लिये आदेश करती हैं। किंतु यदि हम कमरों के सब किवाड बट करके उसमें दोवा जलाकर बारह-बारह घटे उसके भीतर रहेगे, तो प्रकृति श्रवश्य ही हमकी ताइना करेगी। प्रकृति ने भोजन हमारे शरीर की उचित कार्य योग्य प्रवस्था में रखने के लिये दिया है। श्रोर पाचन-सस्थान की भीं इसी तिये रचना को है कि वह भोजन के पदार्थों को पचाकर हमारे शरीर की शक्तियों को बनाए रखे। यदि हम इस नियम की श्रवहैलना करके केंप्रल स्वाद के लिये उचित-श्रनुचित का विचार छोड़कर श्रवने जोवन को भोजन हो के दिये वना ले तो फिर प्रकृति हमको जो सज़ा दे उसके जिये उसको दोष देना प्रनुचित है। शरीर सटा सब प्रकार की न्याधियों से प्रपने की सुरक्षित रखता है। के बि उसी समय, जब हमारे कर्म प्रति की सीमा

से बढ़ जाते हे, तब शरीर रोगों के चंगुल में ऐसता है। इसमें यह सममना कि शरीर तो रोग होने ही के लिये बना है, जीवन को निराशमय चनाना श्रीर प्रकृति के साथ घोर श्रन्याय करना है।

रोगों से जो इतनी श्राधिक मृत्यु होती हैं. उनका कारण यह हैं कि जहाँ समार में श्रन्य श्रमण्यों प्राणी है, वहाँ रोग उत्पन्न करने-वाले जोवाणु भी उन्हीं प्राणियों की मृष्टि में वर्तमान हैं। उनका काम रोग उत्पन्न करना है श्रीर शरीर का कम श्रपनी रक्षा करना है । जब शरीर श्रपनो रक्षा करने में श्रममर्थ हो जाता है नो रोगोत्पाटक जोवाणु उमको उवा लेते हैं। जब तक उममें रक्षा की शक्ति रहता हैं, तब तक वह उनके श्रग्त में नहीं श्राता। इस कारण शरीर को शिंग्रयों को उचित श्रवस्था में रगना श्रावश्यक हैं।

रोगोश्पादक जीवाणु सहस्रो है। उनमें से बहुतों का हमकी
प्रम तक ज्ञान भी नहीं है। यह जोवाणु प्रत्यत मृक्ष्म जीव होते
हैं। केवल एक सेल का इनका गरीर होता है। यह भी इतना
होटा होता है कि उममें किभी केंद्र इत्यादि का पता नहीं लगता।
यही मृक्ष्म जीवाणु शरीर को दुर्वल प'कर उनके भीतर प्रविष्ट होकर
उसमें प्रनेक उपत्रव मचा देते ह। मनुष्य जो सृष्टि का स्प्रामि प्रार शिरमीर है प्रीर जिमके प्रदुत मिनष्क को शिंद्रयों का प्रभी
तक पूर्णत्या पता नहीं लगा है, उनके सामने सिर मुका देता
है। उसका विचित्र कर्यनाशक्ति वहाँ काम नहीं करती। उमका
श्वास पूलने लगता है, हदय का गति यही तेज़ी से होने लगती
है, शारीरिक साम्राज्य में श्वराजकता फैल जाती हैं, रक्ष तेज़ी
से दीइने लगता है, सांवेदनिक श्रीर सचालक नाहियों का काम
पद जाता, कमी कभी मस्तिष्क के सेल भी अम में पड जाते हैं, श्रीर मृत्यु उस सृष्टि के स्वामी के श्राँखों के सामने नाचने जगती है। कभी-कभी फिसी भी प्रकार का साहस, कोई भी विधि, बुद्धिमत्ता, इत्यादि इन श्रदण्य णत्रुश्रों की सेना को भगाने में सफल नहीं होते।

उमों-उमों विज्ञान को वृद्धि होतो जाती है त्यों-त्यों हम इन शत्रुत्रों के स्वरूप की पहचानते जाते हैं। श्रव हम कृत्रिम साधनों द्वारा उनकी सख्या बढ़ा सकते हैं । हमको मालूम हो गया है कि श्रमुक खाद्य वस्तुश्रों से उनका भन्नी प्रकार पोपण होता है श्रीर श्रमुक रासायनिक वस्तुश्रों से उनका नाश । विज्ञान उनकी जीतने के लिये निरतर उत्तम उपाय श्रीर साधनों की हुँड़ रहा है श्रीर उसको बहुत कुछ सफलता होता जा रही है। इसने बहुत से जोवाणुचों से घपनी रक्षा करना सोख जिया है। इनके सवध में जो हमने एक बड़ी बात का पता लगाया है, वह यह है कि Prevention is better than cure । रोग के उत्पन्न होने पर उसकी चिकित्सा से यह श्रच्छा है कि रोग को उत्पन्न हो न होने दिया जाय। चेचक रोग के जोवाणु की प्रवेश करके रोग की उत्पन्न करने के पूर्व हो हमको उसे रोक देने की या श्रकर्मण्य कर देने की विधि मालूम हो गई है। मैलेरिया रोग के कारण, उसकी' रोकने भार नष्ट करने की विधि से हम पूर्णतया परिचित हो चुके हैं। स्पायरोकीट पैलिडा (Spinochete Pallida) का, जी सिफ़िलिस रोग का कारण है, नाश करने के उपाय विज्ञान ने निकाल लिए हैं। डिप्थीरिया ( Diphtheria ) के रोग का नाश करने का पूर्ण उपाय हमारे हाथ में है, श्रीर भी कई रोगों को हम पूर्णतया जान चुके हैं। किंतु तो भो इन जीवाणु-जन्य रोगों से बहुत वड़ी मनुष्य-संख्या का प्रति वर्ष नाश होता है।

जिस जीवाणु ने भ्राजकन संमार में सबसे श्रधिक उरपात मचा रखा है और जो प्रतिवर्ष छान्यों की सएया में जीवन का नाश करता है, उसका नाम Bacillus Tuberculosis है। यह राजयक्सा का जावागु है। प्रत्येक देश में, प्रत्येक नगर में सबसे श्रीधक सख्या इस रोग में प्रस्त मनुष्यों की मिलती है। यद्यपि सहस्रों स्थानों में इस रोग पर प्रयोग श्रीर परीक्षाण हो रही हैं, महस्रों वैज्ञानिक राट दिन धपने भीवन की परवाह न करके मन्त्य जाति को इम मयकर रोग से मुक्त करने का उद्योग कर रहे हैं, तो भी अभी तक उनके प्रयोगों से आशातीत फल नहीं निकला है। हाँ, यह श्रवश्य मालूम हो चुका है कि इस रोग को रोकने के तिये कीन से उचित उपाय हो सकते हैं। शुद्ध वायु सबसे प्रथम श्रावत्रयक वस्तु है। प्रयोगों द्वारा यह मिद्ध हो चुका है कि इस रोग के सबमे वडे शब्रु शुद्ध वाषु श्रीर सूर्य प्रकाश है। इस क'रण जहाँ तक समय हो, शुह के बाहर खुले हुए स्थान मे रहना चाहिए। मनुष्य की इतने वस्त्र पहन लेने चाहिए कि उसकी उँढ न मालुम हो । इसके परचात् ठढी से ठढा हवा भी उसका कुछ नहीं विगाद सकती । शुद्र वायु के वरावर इस रोग की उत्तम श्रोपधि दूमरी नहीं माल्म हुई है। साथ में गरीर की शक्ति की जितना वदाया जा सके उतना बदाना चाहिए। इसका साधन उत्तम पाचनशील भीजन है। दूध सबसे उत्तम पदार्थ माना गया है। इम रोग की चिकित्सा विशेषकर शुद्ध वायु श्रीर उत्तम मोजन हो पर निर्भर करतो हैं । यदि सटा ही शुद्ध वायु, उत्तम भोजन श्रीर इस रोग के रोगियों से दूर ही रहने का ध्यान रक्ता जाय, तो रोग होने की कोई समावना नहीं माल्म होती।

ीलेरिया रोग से, यद्यपि इसको वहुत उत्तम श्रोपधि मालूम हो 898

चुकी है, संतार में इस समय भी २०,००,००० मनुष्य प्रतिवप प्रपने जीवन से हाथ घोते हैं। पीतज्वर ग्रीर मैलेरिया के सबध में विज्ञान की बहुत बढी विजय हुई है। जिस स्थान में कोई मनुष्य इन रोगों के भय से जाने का साहस नहीं करता था ग्रीर जो स्थान White Man's grave कहा जाता था, वह स्थान इस समय एक सेनिटोरियम की भाँति वन गया है। पनामा के प्रांत में जहाँ काम करने के जिये जाकर फास के महस्रों व्यक्तियों के जीवन का इन रोगों के कारण नाश हो गया, इस समय विज्ञान ने वहाँ से इन रोगों के नाम तक को उडा दिया है, इस समय वहाँ पर कोई इन रोगों का नाम भी नहीं जानता।

गत शताब्दी के प्रतिम वर्षों में मैलेरिया पर कार्ध करते हुए Sir Ronald Ross ने इस रोग के कारण को मालूम किया । उन्होंने इस रोग से पोदित मनुष्यों के प्लोहा में कुछ जीवागुर्त्रों की सूचमदर्शक यत्र द्वारा देखा । इसी श्राधार पर श्रन्वेपण करते करते उन्होंने यह पता लगाया कि इस जोवाणु को एक रोगी से दूसरे मनुष्य तक पहुँचानेवाला एक विशेष जाति का मच्छर है, जिसको श्रनोफ़िलीज़ (Anopheles) कहते हैं। उन्होंने इस जाति के बहुत से मच्छरों के शरीर का व्यवच्छेद किया, जिससे उनको सच्छरों के प्रत्रियों श्रीर मुख की जाता प्रथियों में यह जीवाणु मिले । इसी प्रकार श्रीर भी बहुत से प्रयोग किए गए श्रीर श्रंत को यह पूर्णतया निश्चय कर लिया गया कि मच्छर ही इस रोग का वाहक है। इस अन्वेपण से रोग का नाश करना बहुत सहज हो गया। यदि मच्छरों का नाश कर दिया जाय तो मनुष्य को रोग होना ही बंद हो जायगा। इमी श्राधार पर काम करते हुए यह मालूम किया गया कि मच्छर की उत्पत्ति किस प्रकार होती

है। यह माल्म हुन्ना कि मच्हर श्रयने श्रंदे तक में रखता है। नहीं अक भरा रहता है बहुशा उसके किनारों पर मच्छर श्रंदे रखता है श्रीर वहीं मच्छर उत्पन्न होते हैं। श्रंदों से जो वचे उत्पन्न होते हैं वे बल में रहते हैं कितु श्वाम लेंने के लिये उनकी जल के उत्पर श्रामा पहता है। यदि किमी प्रकार उनकी वायु मिलना यद किया जा सके तो उनका नाश हो जायगा। श्राजकल यह किया जाता है कि जहाँ पर यह मच्छर के चचे, जिनकों लाखा (Larta) कहते हैं, होते हैं वहाँ पर जल के उपर मिट्टो के तेल का हलका मा परत फैला दिया जाता है, जिसमें हन लाखों को वायु नहीं मिलती। इस शकार हनका नाश हो जाता है।

पनामा इत्यादि न्यानी में पेमे ही कार्यो द्वारा मच्छ्रों का नाश किया गया । साथ में रोगी के शरीर में उपस्थित जीवाणु वयुनीन द्वारा नष्ट किए गए । अमका परिणाम यह है कि श्रव उस स्थान में रोग का नाम तक भी नहीं है। इतनी बड़ी सफक्रता का सेहरा विज्ञान के मिर पर वैँघा है। न केवल यही, व्हितु विज्ञान ने मनुष्य-जाति का इसमें भी बहा रपकार उस समय किया, जब लार्ड लिस्टर ( Lord Lister ) ने यह पता लगाया था कि श्रापरेशन के परचात् घावों में जो पय व राध पड जाती है, उसका कारण प्य को उत्पन्न करनेवाले जीनाणुष्ट्रों की उपस्थिति है। इन जीवागुर्थों का नाग करने के लिये टन्होंने खनेक रामायनिक पटार्थों को खोस को। जब उन्होंने इन पटार्थों द्वारा शस्त्र-क्रमें के पूर्व शरीर के टम स्थान को जहाँ कर्म होनेवाला था श्रीर साथ में श्रपने श्रीजार श्रार शख-कर्म के समय में काम में श्रानेवाले वस्तों की भी शुद्ध करने के पञ्चात कर्म किया, तो घावों में पृथ होना बट हो गया । इस खोज ही के कारण कुछ टिनों के पञ्चात् यह भी मालूम

हुया कि प्रसव के पश्चात् जो उवर श्राने लगता है, जो प्रवृत्ति-उवर कहताता है, वह भी इन जीवागुश्रों ही से उत्पन्न होता है। प्रसव के पश्चात् गर्भाराय ग्रीर योनि एक खुत्ने हुए घाव के समान होते हैं। श्रत. यह जीवाणु वहाँ सहज ही में पहुँच जाते हैं। इससे ज्वर म्राने जगता है। म्राजकल शल्यतात्रिक (Surgeon) यह मानते हैं कि प्रत्येक वस्तु में जीवासुष्टों का निवास होता है। इस कारण शस्त्रकर्भ से पूर्व सब वस्तुश्रों को पूर्णतया शुद्ध कर लिया जाता है, जिससे जीवाणुष्रों का नाश हो जाता है। श्राजकत घावों से प्य पढ़ना एक श्रसाधारण वात हो गई है । जार्ड विस्टर की खोज से लाखों मनुष्यों की जान प्रतिवर्ष बचती है। यद्यपि विज्ञान ने वहुत कुछ किया है श्रीर करता जा रहा है, किंतु तो भी इन जीवाणुत्रों के कारण प्रतिवर्ण मनुष्यों की एक बहुत बड़ी सख्या श्रपना जीवन खोती है। श्रव प्रश्न यह है कि यदि इन रोगों और श्रचानक भयानक घटनाश्रों से मृत्यु न हो, तो मनुष्य कितने दिन तक जीवित रह सकता है ! श्राजकल सम्य देशों में साधारणतया मनुष्य का जीवन काल ४४-४० वर्ष है। हमारे देश में यह काल २४ वर्ष के लगभग है। यह काल रोग से मृत श्रीर श्राघात या घटनाश्रों से मरे हुए मनुष्यों की श्रायुका भी ध्यान रखते हुए निकाला गया है। इसको 'विशिष्ट जीवनकाल'

कहा जाता है। यह दो बातों पर निर्भर करता है, एक शरीर की जोवित रहने की श्रातिरिक शक्ति, जिसे वह उत्पादक बीज से प्राप्त की घटनाएँ दूसरी दशा में सिन्मित्तित हैं। इस प्रकार पहती श्रीर दूसरी दशा की श्रापस में स्पर्धा होती है। जीन सी दशा श्रिक प्रवत्त होती है उस हो के श्रनुसार मनुष्य की श्रायु का दोर्घत्व होता है।

यदि मनुष्य इन सब घटनाओं से बचा रहे, उस पर कीई घटना भी न बोते, कियो प्रकार का उस पर प्रभाव न पढ़े, जिसके कारण उस का मृथ्यु हा जाय, तो वह कितने दिन तक जीवित रह सकता है। श्रयीत् कीन सो श्रायु पर उसकी स्वाभाविक मृथ्यु होगो। इसका निश्चय रूप से उत्तर देना बहा कठिन है। हम केवल उन मनुष्यों के जावन से, जिनको बहुत लवी श्रायु हुई हैं, कुछ श्रनुमान लगा सकते हैं। प्राचीन समय में सहसों वर्ष की श्रायु सुनी जातो है। न केवल हमारे ही देश में, किंतु पारचात्य देशों में, श्राफि का के श्रादिम देशों में, श्रमरोका में श्रीर श्रन्य सम्य देशों में भो ऐपी बहुत किंवदतो प्रचलित हैं। किंतु उनसे हमको कोई सहायता नहीं मिलतो। विज्ञान के लिये वह केवल कपोलकिएत बातें हैं। हमको ऐसी वार्तों की श्रावश्यकता है, जिनका निश्चतरूप से किसो ने श्रन्वेपण किया हो श्रीर उनका लेखरूप में वर्णन हो।

विख्यात वैज्ञानिक हारवे ने टामस पार (Thomas Parr) नामक मनुष्य का वर्णन किया है। यह रनोपशायर प्रांत का रहनेवाला एक किसान था। इसकी मृत्यु १४२ वर्ण की आयु में हुई थी। हारवे ने इसकी मृतक परीक्षा की थी। वह लिखता है कि टामस पार के शरीर में रोग का कोई लक्ष्म नहीं था। पर्शु काओं की कार्टिलेज तक कड़े नहीं हुए थे। उसका मस्तिष्क सवश्य कड़ा पड़ गया था और उसकी धमनी और शिराएँ भी

कड़ी हो गई थीं। उसके मृत्यु का कारण उसके रहन-सहन का परिवर्तन कहा जाता है। वह प्रपने गाँव से लटन में लाया गया था, जहाँ उसने बहुत खाना श्रीर ृखूब शराब पीना श्रारम कर दिया था।

इससे यह मालूम होता है कि कभो-कभो मनुष्य ११० वर्ष को आयु तक पहुँच सकता है। यद्यपि कोई विरत्ता ही इतना वृद्ध होते देखा व सुना जाता है। १०० श्रोर १२८ वर्ष की श्रायु तक श्रिषक लोग पहुँचते हैं। बिचर्ड (Puchard) तोन हवशियों का वर्णन करता है जो १११, १६० श्रोर १८० वर्ष तक जीवित रहे। उन्नीसवीं शताददों में सेनिगाल नामक प्रात में श्राठ हवशो १०८ से १२० वर्ष को श्रायुवाले देखे गए थे। शेमोन (M Chemin) ने १८६२ में स्वयं एक हवशो देखा था, जिसकी श्रायु १०८ वर्ष कही जाती थी। इसी लेखक ने १८६१ के जून मास के New York Herold में एक हवशो स्त्री का वर्णन किया है, जिसकी श्रायु १४० वर्ष की थो। साथ ही में वह एक पुरुष का वर्णन करता है, जो १२१ वर्ष का बुद्धा था। पुरुषों को श्रपेक्षा १०० वर्ष से ऊपर का श्रायुवाला श्रियाँ श्रिक देखी जाती हैं।

इन श्रधिक श्रायुवालों में श्रधिक व्यक्तियों का स्वास्थ्य उत्तम था श्रीर उनका शरोर दृढ़ था। कमा-कमा यह भी देखा गया है कि विकृत शरोरवाले मनुष्यों की भी टोघे यु हुई है। एक स्त्री जिसका नाम Nicoline Maick था १९० वर्ष की होकर मरी था। उसका टाहना हाथ विलकुत्त मुद्दा हुश्रा था, बाँह भा बीच में से दृटी हुई थो। पोठ में एक कूबर निकला हुश्रा था श्रीर वह श्रागे को श्रोर इतनी मुक्ती हुई थी कि उसकी उँचाई चार फुट से श्रधिक नहीं मालूम होती थो। स्कोटलेंड को एक स्त्री रोलस- पेय विल्सन क़द में प्रत्यत नाटो थी। उसकी उँचाई दो फुट से कुछ ही प्रधिक थी।

ग्रठ रहवीं गतांदि। में हेलर ने यह बात जिली थी कि बहुधा दीर्घजीवी एक ही परिवार में पाण जाते हैं। टामसपार, जिसका पहले वर्णन किया जा चुका है, के एक पुत्र था जो १२७ धर्ष की श्रामु की प्राप्त होकर मरा था। ऐसी टगाश्रों में यह मालूम होता है कि टोर्घ जीवा होने का गुण एक पैतृक सस्कार है जो उत्पादक वोज के द्वारा माता पिता से मतान को पहुँचता है श्रीर श्रागे को इसी प्रकार चला जाता है।

इस सबध में बीज़ मेन का मत विचार करने योग्य है। वह कहता है कि च्यक्ति को मृत्यु के परचात् मा जातियाँ जीवित रहती है। इसित्विये उत्पादक सेवों का प्रोटोप्लाड़म श्रमर है, उसकी मृखु नहीं होता । वह उत्पादक मेलों के प्रोटोप्लाज्म की उत्पादक बीज कहता है । शरीर के सामान्य शोटोप्लाज़म से उसको वह भिन्न मानता है। वह कहता है कि शरीर का प्रोटोप्ताउम परिमित है उसका जीवन श्रनत नहीं है। कितु उत्पादक सेलों का प्रोटोप्ल उस अन्त हे , उसको मृत्यु नहीं होती, वह अमर है। उसके अनुसार यह गुण कुछ साधारण अतुर्जों में भा पाया जाता है, जैसे स्वभीगा। वोज्ञमेन के इस कथन की परोक्षा करने के लिये प्रनेक प्रयोग हुए हैं श्रीर उनसे सब तरह के परियाम निकले हैं। कुछ वीज़मेन के पक्ष का समर्थन करते हैं , कुछ उसके विरुद्ध जाते हैं। एक पेरोमिशियम नामक अनुको, जो एक श्रत्यत साधारण एक सेलीय जीव होता है, लिया गया श्रीर उसको सादे तीन वर्ष तक कई प्रकार के पोपक पदार्थों में रखा गया । इस समय में प्रत्येक ४८ ६टे में उसके तीन भाग होते थे। इस प्रकार उसके शरीर का २००० वार भाग हुआ। जिस महाशय ने यह प्रयोग किए थे, वह पाँच वर्ष तक इस प्रयोग को करते रहे। इस समय में जो भाग हुआ, उससे जो प्रोटोप्लाज़्म बना, वह पृथ्वो के धन फल से १,०१,००० गुणा श्रधिक था। इससे एक प्रकार से यही मालुम होता है कि उत्पादक-धीज श्रमर है।

च्यू वनर ( Rubner ) नामक वैज्ञानिक का मत है कि वृद्धि किसी न किसी प्रकार के रासायनिक पटार्थी पर निर्भार करती है। वह समक्तता है कि शरीर में कुछ ऐसी रामायनिक वस्तुएँ होती हैं, जो शरीर को वृद्धि करने के जिये उत्तेजित करती रहती हैं। जब इन वस्तुर्थों की ममाप्ति हो चुक्ती है तो शरीर की वृद्धि वंद हो जाती है। श्रातिरक उद्रेचन के सबध में यह कहा जा चुका है कि शरीर की कई प्रणाली-विहोन श्रथियाँ श्रस्थ-संस्थान की वृद्धि पर प्रभाव डालती हैं, उनके उद्घेचन के कम होने से व उनके नष्ट हो जाने से प्रस्थियाँ बढ़ना बद कर देती हैं, किंतु टड़ेचन के श्रिधिक होने से श्रस्थियाँ बहुत श्रिधिक वढ़ जाती है। बच्चे में जो वात्त-प्राथ ( Thymus ) होती है, उसका श्रस्धियों की वृद्धि पर प्रभाव पहता है । परोन ( Aron ) नामक प्रयोगकर्ता ने कई प्रकार से प्रयोग किए हैं श्रीर वह इस परिणाम पर पहुँचा है कि यह वृद्धिकी शक्ति स्वय शरीर के तंतुओं ही में रहती है। यदि छोटे कुत्तों के पिएकों को उचित भोजन न दिया जाय, तो भी वे बराबर बढ़ते ही जार्येंगे, यहाँ तक कि उनका श्रस्थि-सस्थान पृरा हो जायगा । वे दूसरे तंतुर्खी का श्रात्मी करण कर लेंगे । किंतु श्रस्थियाँ श्रवश्य ही बढ़ती रहेंगी। इससे माल्म होता है कि ततुश्रों में कुछ ऐसे रासायनिक पदार्थ रहते है, जो श्रास्थियों के वृद्धि के उत्तरदायो हैं। श्रोस्वोर्न श्रीर मेंडेब ने श्रपने कार्य द्वारा दिखाया

है कि शरीर की एटि के जिये एक जिलेप प्रकार के मोटीनों को श्रावश्यकता होनी है। यदि वे बोटीन नहीं मिलते, तो वृद्धि बद हो जाता है। एमरे प्रकार के बोटीन शरीर को केवल उसी श्रवस्था में बनाए रामें क लिये पर्यापा होते हैं कुछ हुए होनों में में एक भी जान नहीं पर मकी। उनमें न एटि होनी है और न शरार का पीपण ही होता है। हम पहले देग चुके हैं कि श्राजकत के बिद्दान शरार के बिये बिटेमीन की धावश्यक समफते हैं।

यह नहीं वहा जा मकता कि मनुष्य की गृद्धि में श्रीर टमके जीवनकाल में काई विशेष मनुष्य है या नहीं। प्राचीन ममय के कुष लोगों का यह विचार या कि मनुष्य श्रयवा नृम्श पन्न जातियों का जीवनकाल टनके गृदिकाल पर निर्मार करता है। श्रयांत यदि दम या वारह वर्ष नक टनकी पूर्ण गृद्धि होकर युवायम्पा श्रा जाती है, तो ममस्त जीवनकाल हम टम-पारह वर्ष का कोई गुणा होगा—मत्तर हो श्रम्मी हो, बिंतु उसका श्रीर इसका किमांप्रकार मच्य श्रवण्य होगा। यण्यन (Baffon) का कथन है कि "Total durition of life bore some definite relation to the length of the period of growth श्रयांत वृद्धिकाल श्रीर जावनकाल का श्रापम में कोई पिरोप मर्थंच है। उसका विचार था कि जीवनकाल एक पूर्णतया निरिचत काल है, जिम पर भोजन, स्वभाव, श्राचार-व्यवहार का कोई भी प्रमाव नहीं पदता, जैमा निरिचत हो चुका है वैमा ही रहेगा।

इस श्राधार के जपर उसका यह विचार था कि जायनकाल पृति-काल में ६ व ७ गुणा होता है। उसका कहना था कि मनुष्य में पूर्ण युद्धि ९४ वर्ष में हो चुकतो है। इसिलिये मनुष्य ५४ वर्ष के ६ व ७ गुणे वर्ष धर्यात् ६० या १०० वर्ष तक जी सकता है। घोड़ा चार वर्ष पर युवा हो जाता है; वह २८ या ३० वर्ष तक जीवित रह सकता है। बारहसिया ४ या ६ वर्ष पर पूर्ण युवा हो जाता है, वह ३४ या ४० वर्ष तक जी सकता है।

पत्नीरंस ( Flourens ) ने भी वफ्कन ही के अनुसार जीवन की गणना की है। कितु उसके विचार में वफ्कन ने वृद्धि की जाँच करने में भूत की है। उसका विचार था कि पूर्ण वृद्धि उस समय पर समक्कनी चाहिए जब लंबी श्रस्थियों के दोनों सिरे श्रस्थि के गात्र से जुड़ जायें। इस प्रकार मनुष्य का वृद्धिकाल बीस वर्ष है। फ्लारेस का यह मत है कि जीवनकाल वृद्धिकाल से पांचगुणा होता है श्रर्थात् मनुष्य का जीवनकाल १०० वर्ष है। ऊँट श्राठ वर्ष में युवा होता है। वह ४० वर्ष जोता है। योडा पांच वर्ष तक वृद्धि करता है, इसिलये उसको २४ वर्ष तक जीना चाहिए।

यफ्पन श्रीर फ्लीरेंस होनों के मत ठीक नहीं हैं। स्वय बीज़-मेन ने इन पर श्राक्षेप किया है। उसने घोड़े का उदाहरण लिया है। घोड़ा चार वर्ष की श्रायु पर पूर्ण युवा हो जाता है। उसमें सतान उरपन्न करने की शक्ति श्रा जाती है। वह पचीस या तीस वर्ष जीवित न रहकर कभी-कभी ४० वर्ष तक भीवित रहता है। इस प्रकार १ व ७ गुणा न होकर उसका जीवनकाल १२ गुणा हो जाता है। चूहे बहुत जल्दी बढ़ते हैं। वे चार महीने को श्रायु पर सतानोत्पित प्रारभ कर देते हैं। फ्लीरेंस के हिसाब से वे २० महीने जीवित रहने चाहिए, कितु वे ६० महीने तक जीवित रहते हैं। भेड़ बहुत घोरे-घोरे बढ़तो है। वह पाँच वर्ष पर जाकर युवा-वस्था को प्राप्त होती है। उससे पहले उसके स्थायी दाँत नहीं निकक्तते। यदि पाँच वर्ष मो उसका वृद्धिकाल मान िलया जाय, तो भो उसका जीवनकाल वृद्धिकाल का पूर्णतया तिगुना भी नहीं होता। चीदहर्वे वर्ष में पहुँचकर वह विसकुल वुड्ढो हो जाती है।

वफ्फन का यह भी विचार था कि जीवनकाल का गर्भकाल के साथ कुछ सवध है। जिन पशुश्रों का गर्भकाल श्रिष्ठ होता है, वे श्रिष्ठ समय तक जावित रहते हैं, जिनका गर्भकाल कम होता है, उनका जीवन भी छोटा होता है। किंतु यह विचार भी पहले विचार ही की भाँति श्रवस्य है। तोते वहुत शीव्रता से बढ़ते हैं। दो वर्ष का श्रायु पर पूर्णत्या युवा हो जाते हैं श्रीर सतान उत्पन्न करना श्रारंभ कर देते हैं। हनका गर्भकाल केवल २५ दिन है। पचीस दिन के परचात् श्रवे से बचा बाहर श्रा जाता है। किंतु यह तोते दोई जीवन के लिये विख्यात है। हस का उत्पत्ति-काल ३० दिन है, किंतु वह ५०० वर्ष तक जीवित रहता है।

कुछ लोगों का विचार या कि जो जाति बहुत जर्दी-जर्दी सतानोत्पत्ति करती है, उनका जावन योढ़ा होता है। जिनमें उरपत्ति धीरे-धीरे होती है, उनका जीवन टोर्घ होता है। उत्पत्ति जीति को रक्षा करने का एक साधन है। जो जातियाँ दूसरे जाति का शिकार बनती रहती हैं, उनको यदि जाति की रक्षा करनी है, तो प्रधिक सतान उरपन्न करना प्रावश्यक है, जिससे कुछ सताने तो दूसरों के द्वारा नष्ट होने से बच जायँ प्रौर बंश का नाश न होने पावे। प्रतएव उनके जिये यह प्रावश्यक हैं कि वह बहुत दिनों तक जीवित रहें, जिससे काफ़ी सतान उरपन्न कर सकें, क्योंकि उन पांक्षयों के बहुत-से शत्रु होते हैं, जो उनके प्रदां को खा जाते हैं व नाश कर देते हैं। जितने हिसक पद्दी हैं, वह वर्ष में केवन दो या एक ही बचा उरपन्न करते हैं। जो पशु बहुत शोधता

से स्तान उरपन्न करते है, उनको दोर्घ जीवन की कोई श्रावश्यकता नहीं है। वह श्रवना सासारिक धर्म थोड़े ही काज में पूर्ण कर देते हैं श्रीर वह इस ससार से बिदा ले सकते हैं। चूहा, ख़रगोश इरयादि इसके उदाहरण हैं।

इनसे बहुत लोगों का यह विचार है कि संतानोत्पत्ति से शरीर पर एक ऐसा प्रभाव पहला है, जा शरीर को कमज़ोर करता है, वह शरीर की शक्ति को मानो खींच लेता है। इस कारण जिनमें संतानीत्पत्ति शोघता से होतो है उनमें वृद्धावम्था जल्दी आ जाती है और उनको मृत्यु भी शाघ ही होतो है। यह साधारणतया देखा जाता है कि जिन खियों के सतान बहुत जल्दी-जल्दी और अधिक होती है, वे शोघ ही वृद्ध हो जाती हैं। इससे यह अर्थ न निकाल लेना चाहिए कि सतानोत्पत्ति की अधिक शक्ति लखु जोवन का कारण होनो है। सतान के उत्पन्न होने में अधिक भार माता हो पर पड़ता है। वही गर्भ को नव मास तक धारण करतो है और उत्पन्न होने के परचात् उनका पाजन-पोपण करती है। किंतु अधिकतर यही देखा जाता है कि खो और पुरुप का जोवनकाल समान ही होना है।

कुछ लेखकों का विचार था कि जीवन का मोजन के साथ सबध है। M Oustalet कहता है कि शाकाहारी पशुष्ठों का जोवन मासाहारियों से श्रिधिक होता है। इसका कारण उनकी सम्मित में यह है कि शाकाहारियों को भोजन के प्राप्त करने में श्रिधिक कप्ट नहीं उठाना पड़ता और उनको भोजन सहज ही में मिला आता है। मासाहारियों को भोजन पाने के लिये यहत खोज करनी पड़ती है। चारों श्रोर दौड़-माग श्रीर लड़ाई करने के परचात् उनको भोजन प्राप्त होता है। इनको बहुधा भृखा ही रहना पड़ता दिर्पू

हे, क्योंकि टनका मोजन दूसरे पशुष्रों पर होता है, जो स्वय प्रपनो रक्षा करते हैं। हाथी, तोते शाकाहारी पशु हैं। इनका जीवन बहुत दीर्घ होता है। कितु साथ में मामाहारी पशु भी ऐसे हैं, जो बहुत समय तक जीवित रहते हैं। टल्लू, बाज़ इत्यादि मांस पर प्रपना जीवन व्यतीत करते हैं, कितु इनका जीवन बहुत लखा होता है। गिन्ह भी बहुत टीर्मजीवी है।

इन विचारों और भिन्न-भिन्न मत से यही पता लगता है कि किसी विगेप दमा का जीवन के दीर्घत के साथ कुछ संबंध नहीं है। वम का दीर्घजीवन पर अवश्य प्रमाव पहता है; क्योंकि ऐसे परिवार देखे जाते हैं, जिनमें मभी व्यक्षि दीर्घजीवी दीते हैं। साथ में मोजन, जीवन के कम, आचार, स्वभाव इत्यादि का जीवनकाज पर बहुन कुछ प्रभाव पड़ता है। बीज़मेन स्वय इम बात को मानना है कि टिचित माधनों द्वारा जीवन को श्रिधक दीर्घ किया जा सकता है।

त्रुद्धावस्था का कारण्—िक्तु वृद्धावस्था क्याँ आती है? हमका क्या कारण होता है और क्या वह किमी प्रकार रोको नहीं जा मकतो है इस सबध में मरयेक देश के किलासकर अध्यंत प्राचीन ममय में विचार करते आए है। मनुष्यज्ञाति सदा ही अमृत पीने की लालमा में लिस रही है। अनेक सप्राम मी हुए हैं, किंतु अभी तक वह अमृत किमी को नहीं मिला।

Bitchsli का बृहावस्या के बारे में यह विचार या कि मेलों में जीवन की क़ायम रावनेवाली एक विशेष रासायनिक वस्तु हैं, जिमके प्रमाव में मेलों में टरपित होनी हैं। ज्यों-एपों टनमें उप्पत्ति श्रिषिकहोती हैं, त्यां-त्यों वह वस्तु दुर्वल होती चली जाती है। इसी से बृहावस्या का पदापरा होता है। किंतु रासायनिक विज्ञान के इतना उन्निति करने पर भी श्रभी तक किसी ऐसी वस्तु का कोई पता नहीं लगा है। वीज़मेन के श्रनुसार सेलों मे उत्पत्ति की शक्ति के हास के कारण वृद्धावस्था श्रातो है। रात-दिन सेल नष्ट हुश्रा ही करते हैं। जिस समय वह श्रवस्था श्रा जाती है कि सेल नवीन सेलों की उत्पत्ति नहीं कर सकते, उस समय वृद्धावस्था उत्पन्न हो जाती है।

यह तो देवल एक घटना हुई, जो बृद्धावस्था में होती है।
बृद्धावस्था के श्राने पर सेल उत्पत्ति कम कर देते हैं। यह क्योंकर
कहा जा सकता है कि यही बृद्धावस्था का कारण है। वोज़मेन यह
नहीं बताता कि बृद्धावस्था में मेलों में क्यों उत्पत्ति कम होती
है। इसी प्रकार का श्रमरीका के प्रोफ़ सर मिनट का मत है। वह
कहते है कि सेलों की उत्पत्ति की शक्ति जीवन भर वरावर कम
हुश्रा करती है। यहाँ तक कि वह समय श्रा जाता है जब व्यक्ति
के शरीर में श्रपनो क्षति को पूर्ण करने को शक्ति नहीं रहतो। वस,
उस समय से शरीर का हास श्रारम हो जाता है।

श्रव हमें देखना है कि यह बात कहाँ तक ठोक है। क्या बृद्धा-चस्था में सचमुच ही शरोर के सेल उत्पत्ति करना छोड़ देते हैं। दाक्टर बुहलर के विचार में बृद्धावस्था में घाव जो देर से भरते हैं उनका कारण ही यह होता है कि नवीन सेल नहीं बनते श्रीर यदि बनते हैं तो बहुत थोड़े बनते हैं। किंतु यदि तिकक ध्यान से देखा जाय तो मालूम होगा कि यह बात ठीक नहीं है। बहुत सी बात ऐसी हैं जिनसे मालूम होता है कि शरोर के कम से कम कुछ सेलों को उत्पत्ति-शक्ति किसा प्रकार कम नहीं होता। बृद्धावस्था में बाल श्रीर नख वैसे ही उगते रहते हैं जैसे कि युवावस्था में। बिक्क कुछ लोगों का कहना है कि उनकी वृद्धि श्रीधक होतो है। यह बहुधा देगा जाता है कि सियों के श्रीष्ठों पर जो इत्हा मा रागें होता है यह मृद्यावस्था में घटा हो जाता है श्रीर वहाँ पर पाल स्पष्टतया दिखाई देने लगते हैं। कुछ जातियों में विशेषकर मगील जाति के पुरण में दानों गीर मूँछ दोनों बुद्धावस्था में बदी तेज़ी से बदते हैं, किनु सुवावस्थायाले खोगों में दादी जीर मूँछ दोनों बद्धत कम होते हैं। इसी प्रकार नाप्न मो बुद्धावस्था में तेज़ी से बदते हैं।

वृद्धावस्था के सबध से सेधनिकाक्र का सिद्धात, जिसका सक्षेप मे पहले उसे प हो चुरा है, यहा विचित्र है। यह कहना है कि जुडाबस्या का मुरुर कारण हमारा श्रत्रियाँ है, जिनमें असरय जावाणुकों का वाम है। यह तात्राणु मदा भवनी विया से कुछ विष बनाया करते हैं, जो मक्ष श्रीर मृत्र द्वारा गरीर में निकक्ष जाते हैं। किंतु हमारी पुरद् पतिथीं की सनावट ऐभी है कि वहाँ पर मल चहुत समय तक जमा रहता है श्रीर श्रित्यों का यह भाग सक्त के विपों का शांपण कर लेता है। प्रधिकतर विप ती शरोर से बाहर निकल जाते ए किंतु चुछ शरीर में सचार करते हैं। इस प्रकार यह विष शारीर में एकत्रित होते रहते हैं। इन तियाँ के द्वारा मीश्रिक ततु श्रीर रक्त के श्वेताणु, जिनका काम रोग के जीवासुत्रों का भरण करना है, विपाद हो जाते है, जिससे वह उन्मत्त हस्तो की भौति जो वस्तु पाते हैं, उसका नाश करते हैं। यह श्रपने उचित कर्म को भृत जाते हैं और उससे यिलकुक्ष विपरीत कर्म करने लगते हैं । मेचनिकाक ऐसे सेलों को भक्षक सेल कहता है, क्योंकि वह शरीर के भिल-भिन्न ततुत्रों का नाश करते हैं। सिर के यालों के रंग का उद जाने का कारण यही होता है कि यह सेल-रंग के कर्णों का अक्षण कर लेते हैं।

मेचिनिकाफ के श्रनुसार मारे भिन्न-भिन्न श्रंगों में यह भन्नक सेन मंचार करके वहाँ के तत्त्रों का नाश करने चगते हैं। वृद्धावस्था मे पेशी जो कमज़ीर हो जातो हैं, उपका कारण यह होता है कि पेशी के ततु चीया होने जगते हैं। यह देखा गया है कि उनमें केंद्रों की बहुत श्रधिकता हो जाती है श्रीर पीले सा के कुछ कण वहाँ एकत्रित हो जाते हैं। पेशी के जो सूत्र होते हैं, वह धीरे-धीरे रचनाविहीन होने लगते है और श्रंत में केंद्रों के समृद्द की भाँति दीखने जगते हैं। श्रस्थियों के दुर्वल होने का भी यही कारण होता है। उनमें एकत्रित चूने के जवण, जिनके कारण श्रस्थियों में ददता श्राती है, वहाँ से निकल जाते हैं। श्रस्थि की घनिष्टता कम हो जाती हैं वह मर्भारी हो जाती हैं श्रीर तनिक श्रनुचित भार पहने से टूट जातो हैं । चूने को वहाँ में निकालने-वाले एक प्रकार के सेल होते हैं। इनमें केंद्रा को सख्या अधिक होतो है। यह सेल प्रस्थि के भोतरी स्तरों के चारों श्रोर एकत्रित हो जाते हैं श्रीर उनका नाग करते हैं। यह काम वह किम प्रकार करते हें, इसका कुछ विशेष हाल माल्म नहीं है, कितु मेचिन-काफ की मन्मति में वह किसी प्रकार का श्रम्ख बनाते हैं, जिससे चूने के लवण घुल अने हैं। यह चूना यहाँ से जन्कर धमनी श्रीर शिराश्रों के भीतर एकत्रित हो जाता है, जिससे वह कड़ी पद जाती हैं।

हमो प्रकार मस्तिष्क के सेलों का भी नाश होता है। उनकों भक्षण करनेवाले सेलों को मेचनिकाफ Neurophags कहता है। उसका कहना है कि शरीर की जीर्णता उत्पन्न करने में मस्तिष्क के सेलों के नाश का सबसे श्रधिक प्रभाव पड़ता है। वह कहता है कि Neurophagy plays a most important part

In senescence' यह मचक रं स मस्तिष्क के सेलो को निगलते नहीं, किंतु वह उन पर चिपट जाते हैं श्रीर धीरे-धीरे उनको चूसते हैं। इस प्रकार यह उनका नाश कर डालते हैं। वहुत से वैज्ञानिक मेचनिकाफ के हम मत से सहमत नहीं हैं। वहु किसी प्रकार के मक्षक सेलों को नहीं मानते। विशेषकर मस्तिष्क के भक्षक सेलों को नहीं मानते। विशेषकर मस्तिष्क के भक्षक सेलों के नहीं वाह लोग विज्ञकुत ही विरुद्ध हैं। किंतु मेचनिकाफ पूर्ण विश्वास के साथ इन सेलों को न माननेवालों को जलकारता है। उसने ऐसे सेलों के चहुत से पोटो लिए हें श्रीर उसने टोर्च जोवन पर जो पुन्तक लियी है, उसमें उनको प्रकाशित किया है।

मेचांनकाफ के सिद्धात के अनुमार वृद्धावस्था का कारण वृहद् अत्रियाँ हैं। यहाँ पर वहुत समय तक मल के एक त्रित रहने के कारण हमारा शरीर विप से सचरित हो जाता है। यदि किसी प्रकार इस विप से शरीर की रक्षा की जा सके, तो समव है कि वृद्धावस्था बहुत समय तक न आण और इससे मृत्यु भी कुछ काल के लिये हट जाय। मेचिनिकाफ को इसकी यदी आशा है। वह वृद्धावस्था को एक प्रकार का रोग समकता है, जो उचित प्रकार के साधनो द्वारा बहुत समय तक दूर रक्षा जा सकता है। इसके लिये उसने कई प्रकार के माधनों को बताया है।

वह कहता है कि यदि शरीर से युहद् श्रत्र को निकाल दिया जाय, तो इस रोग की सभावना बहुत कम रह जायगी, क्योंकि जब वह स्थान ही, जो सारे विकार को उत्पन्न करनेवाला है, निकल जायगा तो विकार की जइ कट जायगी। मेचनिकाफ ने श्रनेक प्रकार से यह दिखाने का प्रयत्न किया है कि विकार का मूल युहद् श्रत्र है, जहाँ भोजन का शेप कित्रित होकर सदता है। बहुत

से पक्षियों में, जैसे तोते, यह माग बहुत ही कम विकसित होता है। उनके शरीर को इस भाग से वह हानि नहीं पहुँचती, जो हमको व श्रन्य स्तनधारी पशुश्रों को पहुँचती है। मेचिनकाफ़ के विचारों के श्रमुसार इसमें तिनक भी सटेह करने का श्रवसर नहीं है कि बृहद् श्रित्र ही सारे दुख का मूल है।

दूसरा उपाय जो मेचनिकाफ वताता है, वह शरीर के भिन्न-भिन्न ततुर्श्नों की शिक्ष को वहाना है। इसके जिये उसकी सम्मति में उन्हीं तंतुर्श्नों के रस की इनमें प्रविष्ट करना चाहिए। ऐसा करने से उनमें उत्तेजना पहुँ चती श्रीर वह श्रधिक दढ़ हो जाते हैं। कितु इन दोनों उपायों को कार्यरूप में परिण्त करना कठिन है। गृहद् श्रंत्रियों को निकालने के श्रापरेशन के जिये जोग जल्दो प्रस्तुत नहीं होंगे।

तीसरा उपाय जिस पर मेचिनकाफ ने सबसे श्रिष्ठिक ज़ोर दिया है, वह श्रित्रयों में ही जीवागुश्रों के नाश करने का उपाय है। उसका कहना है कि चोर को पकड़ने के लिये चोर ही को छोड़ना चाहिए। इसी प्रकार श्रित्रयों के जीवागुश्रों को मारने के लिये जीवागुश्रों हो को काम में लाना चाहिए। सारे जीवागु रोग उत्पन्न करनेवाले नहीं होते। कुछ जोवागुश्रों से हमको लाभ पहुँ चता है। Bacillus Lacti-नामक जीवागु एक ऐसे ही जीवागुश्रों की जाति है, जो श्रित्रयों मे उपस्थित दूसरे जीवागुश्रों को मारते हैं। दूध से जो दही जमता है, वह इन्हीं जीवागुश्रों की किया के कारण होता है। श्रतएव दहा में इनकी बड़ी सख्या उपस्थित रहता है। यह खट्टे दही में श्रिष्ठक होते हैं। श्रतएव मेच-निकाफ खट्टे दही, मट्टे, के किर इत्यादि के प्रयोग करने के लिये वहुत ज़ोर देता है। उसने स्वय इसका प्रयोग किया है श्रीर वह

जोवन पर्यंत बरावर प्रयोग करता रहा । इसके द्वारा वह श्रपने पिता व वश के श्रन्य कुटु वियों की श्रपेक्षा श्रधिक समय तक जीवित रहा।

दही व महे के साथ यह जीवाणु श्रित्रयों में पहुँचकर एक प्रकर का श्रम्ल उत्पन्न करते हैं, जो दूसरे जीवाणु मों के लिये हानिकारक होता है। यह एक साधारण सी वात है कि श्रम्ल वस्तु मों को महने नहीं देता। वहुत सो वस्तु मों को यहुत समय तक सुरिक्षत रखने के लिये उनको श्रम्ल में रख देते हैं। श्रम्ल उन जीवाणु मों को, जो वस्तु को सहाते हैं नाश कर देता है। शर्करा से भी यही होता है। जिन फलों को शक्कर में रखकर सुरिक्षत कर देते हैं, वे नहीं सहते। कारण यह है कि उनमें फरमेंटेशन होने लगता है श्रीर इस विया के कारण कुछ जीवाणु होते हैं, जो श्रम्ल वनते हैं।

शित्रयों में जो सहन होती है, उस पर इन जीवाणुश्रों का प्रभाव इध्यय किया गया है। स्वय जीवाणु खाए गए हैं। दूसरे प्रयोग लेक्टिक श्र-क्ष क साथ किए गए हैं। इन प्रयोगों द्वारा यह पूर्णतया सिद्ध हो चुका है कि लेक्टिक जीवाणु श्रित्रयों के हानि-कारक जीवाणुश्रों का नाश करता हैं श्रीर वहाँ की सहन को रोकता है। श्रतएव वह विप, जो सहन से उथपन्न होकर शरीर में फैलते हैं, यहुत कम हो जाते हैं। इस कारण मेचनिकाफ इनको श्रत्रियों के भीतर काफी सख्या में पहुँचाने का श्राग्रह करता है।

किंतु स्वय यह जीवाणु व लेक्टिक श्रम्त श्रित्रयों में न पहुँचने चाहिए। उनको खट्टे दही व मट्टे के रूप में श्रित्रयों में भेजना उचित है। इन वस्तुश्रों का इमारे देश में बहुत प्रयोग होता है, बहुत से श्रम्य देशों में यहाँ से भी श्रिष्ठिक प्रयोग होता है। मानवजानि सदा से इन वृस्तुश्रों द्वारा श्रपने शर्रार को शुद्ध करने का प्रयत्न करती श्राई है। श्रीर विना जाने हुए उसने श्रपने जीवनकाल को दीर्ध बनाने का उद्योग किया है।

संसार में कई देशों के निवासी व जातियों का दही और महा
मुस्य मोजन-पदार्थ है। रूस में महे से दो प्रकार के पदार्थ बनते
हैं और उनको प्रयोग किया जाता है। श्रमरीका के उच्चा प्रातों
के निवासियों का मुख्य मोजन महा है। जेम्सिरतो नामक लेखक
ने जिखा है हि उसको एक बार सन् १८१४ में श्ररव के जंगल
में घूमने का श्रवसर पड़ा। उस समय रसे माल्म हुश्रा कि
वहाँ के जंगली निवासियों का जँट के दही पर ही निर्धाह होता
है। वह सब प्रकार का दही चाहे वह ताज़ा हो व खहा हो, प्रयोग
करते थे। उनका स्वास्थ्य उत्तम था, उनके शरीर में काणी तेज़ी
थी और उनमें से बहुतों की बहुन श्राधक श्रायु हो चुकी थी।
दिलों का कहना है कि उनमें से कोई-कोई तो दो व तीन सी वर्ष
के बृद्ध थे। इन श्रकों को सत्य मानना कठिन है। हाँ, उन लोगों
की श्रायु श्रवश्य ही श्रिधक मानी जा सकती है।

इसी प्रकार वहगेरिया के निवासी दूध पर ही, जिससे वे मट्टा बनाते हैं, अपना जोवननिर्वाह करते हैं। इस देश में सौ वर्ष से अधिक आयुवाले बहुत लोग मिलते हैं। M Simine ने, जो कोकेसस में एक इजिनियर थे, सन् १६०४ में एक पत्र में निम्निक्तिख्त मूचना जिली थी। ''गैरि'' (Goll) के प्रात में स्वा (Sba) ग्राम में ओस्टेट जाति की एक छी रहती है, जिसका नाम थेंस ऐवहवा (Thense Abalia) है। इसकी आयु १८० वर्ष को कही जाती है। यह अभी तक अपने गृह के कार्यों को करने के योग्य है और वस्त्र सी सकती है। यद्यपि उसकी कमर

मुक गई है, तो भी वह श्रव्ही तरह चूल-फिर सकती है। उसने कभी शराव नहीं था है। यह प्रात -काल उटनी एँ। उसका मुख्य भोजन जी की रोटो श्रीर महा है।"

पर्चानकाफ ने चार वर्ष तक महा दहो हम्यादि प्रयोग किया। उसका कहना है कि—' Am well pleased with the result and I think that my experiment, has gone on long enough to justify my view

यदि श्रात्रियाँ ही शमारे जीवन के प्रत का वा उसकी घोषाना का कारण श तो मेचिनकार के यताण हुण प्रयोग की प्रवस्य परीक्षा करनी चाहिए। इसमें कोइ सदेह नहीं है कि हमारे रोगों का मुख्य कारण हमारी पाचन प्रणाली ही में स्थित हैं। शरीर की दुर्व स्नताएँ वहीं से उत्पत्त होता हैं। हुमांग्य से विज्ञान श्रमी तक ऐसा भोजन नहीं बना सहा है, जिमको 'श्राद्श भोजन' कहा जा सके, जिसमे शरीर की सारी श्रावस्यकताण पूर्ण हो जायें श्रार उसमे कुछ ऐसा शेप भाग न पचे कि वह श्रित्रयों में एकश्रित होकर साम पहुँ चाने के स्थान में हानि पहुँ चाण। यदि ऐसा मोजन बन सके कि जो शरीर को पूर्ण तथा पोपित करें श्रीर उससे तनिक भी मल न वने, तो कडाचित् मनुष्यजाति के यहुत से कष्ट दूर हो सकें।

किंतु जब तक यह नहीं होता, तब तक धपने शरीर को उत्तम श्रवस्था में रखने, श्रवनी मानसिक शिक्षयों को क्षीया न होने डेने श्रीर शरीर की कार्यशिक्ष का पूर्य विकास चाहनेवालों को इन उपायों का प्रयोग करना चाहिए भीर साथ में सरल शुद्ध श्रीर प्रकृति के नियमों के श्रनुसार जीवनं स्पतीत करना चाहिए। इससे जीवन के डीर्घ होने की बहुत कुछ श्राशा की जा सकती है। कितु दिवस के परचात् रात्रि, कार्य के परचात् विश्राम, किया के परचात् प्रतिक्रिया का प्रकृति का श्रद्धत नियम है। जीवन के परचात् मृत्यु श्रवश्य होती हैं। ससार में यात्रा करने के परचात् 'श्रपनी-श्रपनी गैल पथी जैहें सब कोई।' ससार भी एक श्रद्धुत कार्यक्षेत्र हैं, जहाँ प्रत्येक व्यक्ति की श्रपना कर्म करना होता है, श्रोर करने के परचात् चला जाना होता है। जो श्रपने कार्य में चूक जाते हैं, उन पर यह ससार कलक का टीका लगा देता है, जो ससार की मलाई के लिये कुछ काम कर जाते है, उनके सिर पर यश का सेहरा बाँध देता है।

'गच्छतीति अगत्' जो चलता-फिरता रहे वह जगत् है। यहाँ प्रत्येक वस्तु धाती-जाती रहती है। कोई वस्तु स्थिर नहीं है —

> हुनिया श्रमव सराय फानो देखी, हर चीज यहाँ की श्रानी-जानो देखी। श्राके न जाय वह बुढ़ापा देखा, जाके न श्राय वह जवानी देखी।

## शब्दानुक्रमणिका

| हिंदी-शब्द              | १ष्ट संख    | या   पर्यायवाची श्रुंगरेज़ी शब्द |
|-------------------------|-------------|----------------------------------|
| 2)                      | <b>3</b> 3  |                                  |
| श्रक्षन 👵               | ₹ 200       | 1                                |
| श्रीच लोमे 🐃            | 888         | 22011                            |
| श्रंदुर ( श्रपरा कें )  | 430         | -JC Mas                          |
| श्रह                    | 880         | } · ••••                         |
| श्रंडकोप                | 882         | Testis                           |
| श्रहधारक रज्जु          | 1           | - diffica Affenginea             |
| र्श्रंडवेष्ट            | ४०६         | Spedmatic cord                   |
| श्रिधियृक्              | ४६८         | TunicaAllenginea                 |
| अनु <b>न्त</b> न        | <b>४२</b> ६ | Supra rerals                     |
| अनुष्या<br>अनोक्षितिज्ञ | ४५६         | Accomodation                     |
|                         | ६३५         | A1.opheles                       |
| र्श्रंत पटल             | 886         | Retina                           |
| श्रतरोत्पादक            | 424         | Entoderm                         |
| त्रतर्ल <b>सोका</b>     | 8=3         | Endolymph                        |
| द्रत.स्थकर्ग            | ४७४         | Internal Ear                     |
| प्रंतमातृका धमनी        | ४७३         | Internal corotial                |
| }                       | ,           | Artery                           |
| ध <b>स्था</b> न         | ४६५         | Blind spot                       |
| नपरा                    | <b>५२७</b>  | Placenta                         |
| रमेथुनी विधि            | ४६६         |                                  |
| 1                       | 004         | Asexual reproduc-                |
| मोनिया                  | 200         | tion                             |
|                         | २६३         | Ammonia                          |

| हिंदी-शब्द           | पृष्ट-संरया     | पर्यायवाची भ्रारेज़ी शब्द |
|----------------------|-----------------|---------------------------|
| घर्षचंद्राकार निक्का | ४७६             | Semicircular              |
| •                    | •               | · Canal                   |
| म्रस्ट्रावायलेट विरण | ३३४             | 'Ultra violet rays        |
| श्वदुकाञ्चि          | , ৪১৯           | Thyroid gland             |
| श्चसन राष्टि         |                 | Astigmatism               |
| <b>ग्नस्थि</b> भजक   | ६०६             | Osteoclast                |
| স্লধ্রুত্রথি         | १ ४४४           | Lacrimal gland            |
| घशुनतिका             | 37              | Lacrimal duct             |
|                      |                 | -                         |
|                      | ऋा              |                           |
| ञ्चानुवरिक परपरा     | ' ধন্ন          | , Heredity                |
| शातरिक उद्गेचन       | 83=             | Internal secretion        |
| न्नातरिक कर्पा गुहा  | ४७३             | Cavity of Inter-          |
|                      | }<br>t          | nal Lai                   |
| <b>घा</b> यरिस       | 888             | Iris                      |
| घ्रायरिस का कीख      | 88=             | lridic angle              |
| न्नार्तव             | े ५११           | <sup>1</sup> Menstruation |
|                      |                 | -                         |
| _                    | इ, इ            | ~ ·                       |
| इक्षुनेह             | 200             | ] Diabetis                |
|                      | <b>3. 3</b>     |                           |
|                      | ভ, জ            |                           |
| उत्तेष्ठना           | ३८२             | 1 Impulse                 |
| उत्पादक बीज          | <del>१</del> ८६ | Germ plasm                |
|                      |                 |                           |

| हिदी-शब्द                | पृष्ट-संख्या | पर्यायवाची श्राँगरेज़ी-शटद |
|--------------------------|--------------|----------------------------|
| उत्पादन                  | ४६३          | Reproduction               |
| उदर                      | <b>२</b> ६३  | Abdomen                    |
| उन्नतोद्र                | ४६०,         | Convex                     |
| उपचर्म -                 | ३१६,३२२      | Epidermis                  |
| उ पवटुका                 | ध२४          | Paralthyroid               |
| उपांड '                  | ४६७          | Epididymis                 |
| उभयोत्पादक -             | 8\$ ६        | Hermaphrodite              |
|                          | - 2          |                            |
|                          | ए, ऐ         |                            |
| एकोमोगेली                | 833          | Acromegaly                 |
| ऐडीसन का रोग             | ४२७          | Addison's disease          |
| ऐड्रिनेलिन               | ४२८          | Adrenalın                  |
| ऐ <b>वो</b> जेनिसिस      | キニャ          | Epigenesis                 |
| ऐल्गी                    | 888          | Algae                      |
| •                        | क            |                            |
| कनो निका                 | ४४७          | Cornea                     |
| कनीनिका का सच्छिद्र वधन  | 882          | Ligamentum pec             |
|                          |              | tinatum Iridis             |
| कमत्त                    | ५४६          | Placenta                   |
| <b>क</b> र्णकुटी         | ४७३          | Vestibule                  |
| कर्णकुटो का परचात् कोष्ठ | ४७७          | Saccule                    |
| ,, ,, पूर्व कोष्ट        | ,,           | Utricle                    |
| कर्ण-कड-नाली             | ४७३          | Eustachian tube            |

|                     | <b>ृष्ट-स</b> ल्या                      | पर्यायवाची श्रुगरेज़ी-शरट |
|---------------------|-----------------------------------------|---------------------------|
| हिंदी शब्द          | 58.4441                                 | 1                         |
| कर्णपटह             | ४७३                                     | Tympauic memb-            |
|                     | t                                       | rane                      |
| कर्यापाली           | ,,                                      | Lobe of ear               |
| कर्णपृष्टका यत्र    | 808                                     | Auroscope                 |
| कर्णे दिय           | 905                                     | Ear                       |
| कलल प्रवस्था        | . <b>५</b> २४                           | Morula stage              |
| किरण केंद्र         | ४४३.                                    | Focus                     |
| कुपोक्षा            | 8=3                                     | Cupola                    |
| केचुवे              | \$83                                    | Earthworm                 |
| केलशियम श्राक्जेलेट | ३१४                                     | Calcium oxalate           |
| कोक्तिया            | ४७३                                     | Cochlea                   |
| कोटीका यत्र         | ४⊏६                                     | Cortis organ              |
| क्रिटिनिङ्म         | ४२०                                     | Cretinism                 |
| क्रियेटीनोन         | २६३                                     | Cretinin                  |
| क्रोमोसोम           | ५२०                                     | Chromosome                |
|                     | *************************************** |                           |
|                     | ग्व                                     |                           |
| खातवेष्टिताकुर      | ४३८                                     | Circum vallate            |
| -                   |                                         | papiltae                  |
|                     |                                         | j K &                     |
|                     | ग                                       |                           |
| गंड                 | ३८७                                     | Ganglion                  |
| गर्भकाव             | **8                                     | Period of preg-           |
|                     | 1                                       | - eriou or breg.          |

1

nancy

| 0.0                 | 1            |                             |
|---------------------|--------------|-----------------------------|
| हिंदी शब्द          | पृष्ट-संख्या | पर्यायवाची भ्राँगरेज़ी-शब्द |
| गर्भाधान            | <b>४२</b> ९  | Fertilization               |
| गर्भाशय             | ५१३          | Uterus                      |
| ग्वोनी              | २६८,३०२      | Spherical aberra-           |
|                     |              | tion                        |
| गोलापेरण            | ४६३          | Suppressed charac-          |
|                     |              | ter                         |
| गौग                 | १६८          | Ureter                      |
|                     |              |                             |
|                     | घ            | 0                           |
| व्राग्खंड           | 1            | Oljactory lobe              |
| <b>बार्योद्धिय</b>  | ४४२          | Organ of Smell              |
|                     | च            |                             |
| चकाग                | 388          | Convolutions                |
| चर्स                | 398          | Dermis                      |
|                     | <u></u>      |                             |
|                     | <b>ন্ত</b>   |                             |
| <b>छ्</b> त्रिकाकुर | 880          |                             |
|                     | <del></del>  |                             |
| जि <b>ह्या</b>      | धरू ।        | Tongue                      |
| जिह्ना कठिका नाड़ी  | ४४२          | Glossophraryngeal           |
| जेली मञ्जी          | 182          | Jelly fish                  |
| and and and         |              | - 1-                        |
|                     | <b>ट</b> (   |                             |
| ट्रिपिक फास्फेट     | 338          | Tripple phosphate           |

| हिटी सटट           | े पृष्ट सन्त्या       | पर्वायवाची श्रींगरेज़ी-शहर |
|--------------------|-----------------------|----------------------------|
|                    | ड                     |                            |
| <b>वि</b> प्यीरिया | ं ६१३                 | Diphtheria                 |
| दिंभ               | ४९९,४९२               | Oyum                       |
| <b>डि</b> भकोप     | ~ 10                  | Grafian follicle           |
| हिंभ-प्रथि         | ४५४,५१०               | Ovary                      |
| दिभ-प्रणाली        | स्वव स्व <sup>5</sup> | Fallopian tube             |
|                    | ਜ                     |                            |
| तारा               | 889                   | Pupil                      |
| ताल                | <sup>¦</sup>          | Lens                       |
| खचा                | । ३१७                 | Skin                       |
|                    | थ                     |                            |
| यायरो प्रायोडीन    | <b>३२</b> ४           | Thyro-iodin                |
|                    | <del></del>           |                            |
| टढ घोर शकु         | 388                   | Rods and cones             |
| दद                 | 035                   | Dendron                    |
| <b>वृ</b> रदृष्टि  | ४६०                   | Hyper metrope              |
| द्विश्वीय सेच      | ३्मस                  | Bipolai cells              |
|                    | <del></del>           | -                          |
| ध्सर पदार्थ        | 344                   | Grey matter                |

| हिंदो-शद       | पृष्ट-संख्या | पर्यायवाची श्रॅंगरेज़ी शब्द |
|----------------|--------------|-----------------------------|
| ध्रुचीय क्या   | *98          | Polar bodies                |
|                |              |                             |
|                | न            |                             |
| नतोदर,         | ४४८          | Concave                     |
| नादी-श्रच      | ३७६          | Axis fibre                  |
| नाड़ी काध्यस   | ,,           | Legeneration of             |
|                |              | nerve -                     |
| नाडी-भत्तक     | ६१०          | Neurophaly ·                |
| नादी-महत्त     | ३३०          | Neivus system               |
| नाइी-सूत्र     | ३७६          | Nerve fibre                 |
| नादी-सेव       | ३८६          | Nerve cells                 |
| ना ह्यागु      | ३६०          | Nevron .                    |
| नाड्याश्रय     | 3.8.8        | Nevroglia .                 |
| नाति           | <b>५६</b> ६  | ज।ति                        |
| नाता,          | <b>ধ</b> ইর  | Umbilical cord              |
| नि स्रोत प्रथि | 832          | Ducllers gland              |
| निद्धिक        | <b>४</b> ८७  | Determinants .              |
| निदा           | ४०५          | Sleep                       |
| निद्रालुविप    | ४०८          | Hypnotoxins                 |
| निरंतरता       | श्रद         | Continuity                  |
| नेत्र          | 888          | Eye                         |
| नेत्रगुहा      | ४४४          | Orbit                       |
| नेत्रगोलक      | 93           | Eyebail                     |
| नेहाई          | ४७५          | Incers                      |

| हिद्दी शब्द         | पृष्ठ-सामाः | पर्यायवाची फ्रॅगरेजी गरह |
|---------------------|-------------|--------------------------|
|                     | प           |                          |
| पनग-मनुदाव          | 5 3 5       | Insects                  |
| परावर्तन            | દ૦૬         | Reflex                   |
| पगवनित किया         | 300         | Reflex action            |
| परिपद्दीकरण         | -58         | Maturaton                |
| पञ्चात कोष्ट        | 275         | Posterior chamber        |
| परचान प्रतिविव      | 25 ह        | After images             |
| परचार मृत्त         | ३८०         | Posterior root           |
| पाञ्चात्य सुव       | 325         | Occipital lobe           |
| विद्युटरीन          | 23=         | Pituitrin                |
| पीन दिह             | =5.5        | Yellon spot              |
| पीलींग              | 253         | Corrus autenno           |
| पीत्र द्वि          | 230         | Pituitory gland          |
| पुरप-र्वदेंद्र      |             | Male pronucleus          |
| पूर्व कोष्ट         | ३४६         | Anterior chamber         |
| प्दे म्ल            | 370         | Anterior root            |
| पौन्य प्रधि         | 203         | Prostate                 |
| प्रत्यावर्तक क्रिया | 200         | Refiex action            |
| प्रधान सम्बार्      | √8 <b>≒</b> | Dominant char-           |
|                     |             | acter                    |
| प्रमव               | 155         | Labour                   |
| मस्टि-काल           | <b>अ</b> हह | Puerperium               |
| प्बीहा              |             | pleen                    |
| प्लंहिक धननी        | 285         | Splenic Artery           |

| हिदी-शदद           | पृष्ठ-सख्या | पर्यायवाची श्रॅगरेज़ो-शब्द |
|--------------------|-------------|----------------------------|
|                    | फ           |                            |
| फबक                | ४७६         | Septum                     |
| फ्लाटरेंस ( नाम )  | ३६८         | Flourens (Name)            |
| idiota ( am )      |             | Flourens (Ivame)           |
|                    | ब           |                            |
| विह.पटल            | ४४६         | Sclera                     |
| वहिर्लमीका         | ४८१         | Perliymph                  |
| वहुध्वीय सेल       | ३⊏६         | Multipolar cells           |
| बाल                | ३२३         | Hair                       |
| वाजकोप             | ,,          | Hair fullicle              |
| बाल-प्रंथि         | ४२४         | Thymus                     |
| वोमेन (नाम)        | ३०६         | Bowman (Name)              |
| वृद्धावस्था दृष्टि | ४६०         | Prisbyopia                 |
| वृद्धि             | ६०२         | Growth                     |
| वृद्धिकम           | <i>५</i> ४२ | Development                |
| वृहद् मस्तिप्क     | ३४७         | Cerebrum                   |
| ब्राउन सोकर्ड      | ४३४         | Brown Sequard              |
|                    | ;           | (Name)                     |
| •                  |             |                            |
| ,                  | भ           |                            |
| भ्रूणसेन           | <i>६२७</i>  | Embryonic cell             |
|                    | म           |                            |

४७१ ' Middle ear

मध्यकर्ण

| हिंदी-शटद          | पृष्ठ-संख्या | पर्यायवाची श्राँगरेज़ी शटद |
|--------------------|--------------|----------------------------|
| मध्यपटल            | 888          | Choroid                    |
| मध्योत्पादक        | <b>४२</b> ४  | Mesoderm                   |
| मस्तिष्क के केंद्र | ३६०          | Centres of Brain           |
| मास्ताक के कीष्ट   | ३५३          | Ventucles of               |
|                    | }            | Brain                      |
| मस्तिकोय नादियाँ   | 340          | Cerebral nerves            |
| महासयोजक           | **           |                            |
| मिक्सो <b>डरमा</b> | ४२०          | Myxoderma                  |
| मीनार              | २६८          | Pyramid                    |
| मुद्गर             | ৪৩২          | Mallens                    |
| म्त्र-स्याग        | इ११          | Micturition                |
| मृत्र-प्रणाली      | 788          | Urinary tubules            |
| मृत्र-प्रवाहक      | ३०८          | Dieuretics                 |
| म्त्रवाहरू संस्थान | २ह६          | Urmany system              |
| म्त्राशय           | ३०३          | Urmany bladder             |
| मूत्रोत्सिका       | 288          | Glomerulus                 |
| मेदसपिधान          | ३७६          | Medullary sheath           |
| मैथुनी विधि        | 386          | Sexual reproduc-           |
|                    |              | tion                       |
| मेंडेल का सिदात    | 280          | Mendalism                  |
| मोलस्क             | <b>४</b> ८६  | Molluse                    |
| मोखिको नाही        | ४७३          | Facial nerve               |
|                    | य            |                            |
| पूरिक श्रान्त      | ] ३१३        | Uric acid ,                |

| हिंदी शटद      | ृ पृष्ठ-संख्या   | पर्यायवाची श्रीगरेज़ी-शब्द |
|----------------|------------------|----------------------------|
| यूरिया         | । २६३,३०४,       | Urea                       |
|                | - ३०६            |                            |
| योनि           | , <b>₹</b> 38    | Vagina                     |
|                | ₹                |                            |
| रकाव           | १ ४७४            | Stapes                     |
| रजोनिवृत्ति    |                  | Menopause                  |
| रंजक कण        |                  | Pigments                   |
| रश्मि          | ४५२              | Ray of light               |
| राजयद्मा       | 258              | Tuberculosis pul-          |
|                | 1                | monary                     |
|                | ल                |                            |
| त्रघु मस्तिप्क | . ३ <i>३</i> ८ , | Cerebellum                 |
| लडविंग (नाम)   | 304              | Ludwig (Name)              |
| त्तव्ध         | <i>५६</i> २      | Acquired                   |
| ननार धुव       | । ३५१            | Frontal lobe               |
| त्तसीका स्थान  | ३०७              | Lymph hearts               |
| <b>लारवा</b>   | ६१६              | Laerva                     |
| लोमेश सेल      | 820              | Prickle cells              |
|                | व                | •                          |
| वर्ष           | 328              | Colour                     |

| हिंदी शब्द       | पृष्ट सख्या | पर्यादवाचो श्रॅगरेज़ी-शब्द |  |  |
|------------------|-------------|----------------------------|--|--|
| वर्णापेरग        | ४६८         | Chromatic aberra           |  |  |
|                  |             | tion                       |  |  |
| वर्तन            | ४५३         | Refraction                 |  |  |
| वशानुगत          | +83         | Inherited                  |  |  |
| वाप्पोभवन        | ३३४         | Evaporation                |  |  |
| वाह्यकर्ण        | १७५         | External ear               |  |  |
| वाद्य कर्णगुष्टा | દ્દેશક      | Cavity of exter-           |  |  |
| -                |             | nal ear                    |  |  |
| वाह्य कत्ता      | ४४०         | External limiting          |  |  |
|                  | 1           | membrane                   |  |  |
| वाह्योत्पादक     | <b>५२</b> ४ | Ectoderm                   |  |  |
| विकासमत          | <b>४</b> =४ | Evolution                  |  |  |
| विप-त्याग        | ३२म         | Excretion of toxing        |  |  |
| विशिष्ट जीवन-काल | ६१७         | Specific duration          |  |  |
|                  |             | of life                    |  |  |
| वृक्ष            | २६३         | Kidney                     |  |  |
|                  | स           | •                          |  |  |
| संगम             | . ३६४       | Synapse                    |  |  |
| सचालक नाड़ी      | ३७६         | Motor nerve                |  |  |
| समीप दृष्टि      | ४१७         | Myopia                     |  |  |
| समोप स्थान       | ४५६         | Near point                 |  |  |
| सस्कार           | <b>४</b> ८६ | Character                  |  |  |
| <b>मं</b> ज्ञा   | ३२४         | Sensation                  |  |  |
| सावेदनिक नाड़ी   | ३७६         | Sensory nerve              |  |  |

| हिंदी-शन्द                            | THE TOTAL |                                       |  |  |  |
|---------------------------------------|-----------|---------------------------------------|--|--|--|
|                                       | पृष्ठ-सरय | ।। पर्यायवाची श्रॅगरेज़ी-शब्द         |  |  |  |
| सिलियरी पेशी                          | ់ ខ8នដ    | Ciliary muscle                        |  |  |  |
| सिवियरी प्रवर्द्धन                    | ४४७,४४    | 5 Ciliary processes                   |  |  |  |
| सृपुग्ना                              | ં ૨૪૬,૨૪  | <ul> <li>Medulla Oblongata</li> </ul> |  |  |  |
| सुपुम्ना शोर्षक                       | ं ३४⊏,३४  |                                       |  |  |  |
| स्त्र≆ांकुर                           | 880       |                                       |  |  |  |
| <b>से</b> तु                          | ३४⊏       | Pores                                 |  |  |  |
| सोपुन्निक नाडियाँ                     | 1 340     | Spinal nerves                         |  |  |  |
| स्टोनाच                               | 858       | Steinach                              |  |  |  |
| स्त्री पूर्वकें <i>ड</i> <sup>′</sup> | े ४२३     |                                       |  |  |  |
| स्पर्शकण                              | ३२६       | Female pronucleus<br>Pacemian cor-    |  |  |  |
|                                       | 1         |                                       |  |  |  |
| स्पायरोकीयकीटा पैक्तिडा               | ६१३       | puscle                                |  |  |  |
| स्यायरी गायरः                         |           | Spirochaeta pallida                   |  |  |  |
| स्वयुनरुत्पत्ति .                     | 438       | Spirogyra                             |  |  |  |
| स्वाद-कीप                             | ३७६       | Autoregeneration                      |  |  |  |
| स्वेद-प्रथि                           | 880       | Taste buds                            |  |  |  |
| 1                                     | ३१६       | Sweat gland                           |  |  |  |
| स्वेद-नितका                           | "         | Ducts of sweat                        |  |  |  |
|                                       |           | gland                                 |  |  |  |
|                                       | श         |                                       |  |  |  |
| शख शुव                                | ३५१       | Temporal lobe                         |  |  |  |
| शखास्थि                               | ४७३       |                                       |  |  |  |
| शत्ताका                               | 399       | Tympanic bone<br>Catheter             |  |  |  |
| शिफा प्रवर्द्धन                       | ३७३       |                                       |  |  |  |
| शिश्न                                 | ४०७       | Styfoid process<br>Penis              |  |  |  |

Penis

| हिंदी-शब्द     | पृष्ठ-संख्या | पर्यायवाची थ्रॅगरेज़ी-शटह |  |  |
|----------------|--------------|---------------------------|--|--|
| <b>रु</b> गुफ  | ४०२          | Semen                     |  |  |
| शुक-प्रथि      | 832          | Testis                    |  |  |
| शुक निकका      | 888          | Seminiferous tu-          |  |  |
|                |              | bules                     |  |  |
| शुक-प्रणात्ती  | ,,           | Ductus deferens           |  |  |
| शुकागु         | ४३२,४६६      | Sperms                    |  |  |
| शुकाणुजनक सेव  | ४२०,४७६      | Spermatocyte              |  |  |
| शुकाशय         | 1 403        | Seminal Vesicles          |  |  |
| श्रवण्-नादो    | ४७८          | Auditory nerve            |  |  |
| रवेत पटार्थ    | ३११          | White matter              |  |  |
|                | ह            | •                         |  |  |
| हारमोन         | । ४३८        | Harmone                   |  |  |
|                |              | Dilatation of             |  |  |
| हद्य का प्रसार | <b>४२</b> ४  | heart                     |  |  |
|                |              | -                         |  |  |
|                | <b>ল</b>     |                           |  |  |
| ज्ञानेदिय      | ४३७          | Organs of sense           |  |  |